

क्ष श्रोरम् क्ष

# ब्रह्मचर्य ही जीवन है

वीर्यनाश ही मृत्यु है

### Brahmacharya is Life

and

Sensuality is death

लेखक

ंस्वामी शिवानन्द

केदारनाय गुप्त

छात्रहितकारी-पुस्तकमाळा

दारागंज, इलाहाबाद

All rights reserved

जनवरी १९२९

#### प्रकाशक-

#### केदारनाथ गुप्त मैनेजिद्ग-प्रोप्राइटर छात्रदितकारी-पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग

प्रथम संस्करण सन् १९२२—१००० द्वितीय ,, फरवरी सन् १९२५—२००० वृतीय ,, दिसम्बर सन् १९२६—२००० चतुर्थ ,, दिसम्बर सन् १९२७—२००० पंचम ,, जनवरी सन् १९२९—३०००

सुद्रक-

पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी श्रॉकार प्रेस, इलाहाय

# सारत-शेर.

श्रीज्ञम्मादादा-च्यायाम--मन्दिरके संस्थापक व संचालक



आदर्श वालबहाचारी नरकेसरी राजरत्न मो० माणिकराव-वडोदा.

# समर्पण-पत्र

पकोऽहं श्रसहायोऽहं कृशोऽहं श्रपरिच्छ्दः। स्वप्नेप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते॥१॥

--:0:--

परम सन्माननीय व श्रद्धास्पद योग, मह तथा शस्त्रविद्या-विशारद सिंहतुल्य अत्यन्त निर्भय, शूर व बळवान परम तेजस्त्री, श्रोजस्त्री, यशस्त्री, पूर्ण सदाचारी, श्रतीव देशहितकारी, महत्-परोपकारी कर्मवीर, निस्सीम नम्न, निर्मल व शान्त नरकेशरी श्रादर्श बाळब्रह्मचारी,

### प्रोफ़ेसर माणिकरावजी

के परम पवित्र, कठोर, श्रखण्ड व दिव्य ब्रह्मचर्य्य व्रत को वा तपस्या को यह वामन-कृति सप्रेम व सादर समर्पित! भवदीय नम्र बन्धु

श्चिवानन्द

ا مُد

# सम्पादकीय वक्तव्य

--:0:---

### ( यथम संस्करण से )

शिय पाठकवृन्द,

"ब्रह्मचर्य्य ही ज़ीवन है और वीर्य्यनाश ही मृत्यु है" यह सार गर्भित श्रौर महत्वपूर्ण सिद्धान्त श्रन्तरशः सत्य है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है यह हम और आप सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के साथ २४ घरटे रहने के कारए हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि वीर्व्यनाश के कैसे कैसे विचित्र विचित्र कृत्रिम उपाय निकाले गये हैं, जिनके समरण मात्र से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीस, वीस पचीस पचीस वर्ष के नवयुवकों के कपोल पिचके हुये हैं और ये इस तरुण अवस्था ही में चूढ़े दिखलाई पड़ते हैं। उसमें इन नवजवानों का भी दोप नहीं है। दोप है शिचकों और विशेष कर आप लोगों का, जो उनके माता पिता होने का दम भरते हैं। श्रिधिकतर शिच्चक पाठशालाओं में केवल इतिहास, भूगोल, गिएत और अङ्गरेजी आदि विपय पढ़ाना और उन्हें घुटवाना ही, अपना मुख्य ध्येय समभते हैं; ब्रह्मचर्य्य विपय पर किसी प्रकार की चर्चा करना नापसन्द करते हैं। लड़के गाली ्वकते हैं, व्यभिचार करते हैं श्रौर श्राप ( उनके माता-पिता ) ऐसी ऐसी गम्भीर और ध्यान देने योग्य वातों को यों ही टाल देते हैं। हमारी इच्छा है यह पुस्तक आप पढ़ें और यदि आप का पुत्र सवोध है, तो उसके हाथ में यह दिन्य पुस्तक रक्खें और उससे इसी पुस्तक के नियमों के आधार पर अपना चरित्र ढालने का

श्रनुरोध करें। श्राप का बच्चा निस्तन्देह तेजस्वी होगा, निरोग होगा, साहसी होगा, दीर्घजीवी होगा श्रोर सच्चा देश-भक्त निकलेगा।

यह प्रनथ पूर्ण मौलिक है। इसके लेखक स्वामी शिवानन्द नाम के एक युवा गृहस्थ सन्यासी हैं। लगभग ७ वर्ष पूर्व हमारा श्रौर श्रापका परिचय पहले पहल मिर्जापुर में हुआ था। मिरजापुर में श्राप क़रीब ३ वर्ष रहे। पाठझाला से जब हमें सावकाश मिलता था, तो प्रायः हम श्राप के पास जाया करते थे। श्राप की श्रायु इस समय (सन् १९२२ में) ३२ वर्ष की है श्रीर यद्यपि श्राप का विवाह हो गया है किन्तु श्राप पूर्ण ब्रह्मचर्य्य का पालन कर रहे हैं क्षी

स्वामी जी के विचार, स्वामी जी का रूप श्रीर स्वामी जी की दिन-चर्या इत्यदि को देखकर श्रापके प्रति हमारे हृदय में वड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। सीभाग्यवश श्रापकी भी हमारे उत्पर वड़ी कृपा हुई। श्रन्यान्य प्रसन्नता से हमारा श्रीर स्वामी जी का सम्बन्ध श्रीर भी प्रगाढ़ हो गया श्रीर हमारे जीवन में श्राप के सत्सङ्ग से वहुत परिवर्तन हुआ।

<sup>\*</sup>भय स्वामी जी की धर्मपत्नी का तां २९ फायरी १९२६ गुक्रवार के दिन 'स्वर्गवास' हुम्मा है। ग्राप यही ही सत्यगील सती देवी थीं। ग्राप पितवता खियों में मूर्तिमान्। ग्रादर्श थीं। मृत्यु के समय 'माताजी' की ग्रायु केवल २५ वर्ष की थी। हमने 'माताजी' को प्रत्यव देखा था इस कारण विशेषतः हमें यह भ्रशुम समाचार सुनकर बहुत ही दुः ख हुम्मा है। परमातमा इस सती की ग्रातमा को पूर्ण ग्रान्ति ग्रीर स्वामी जी का पूर्ण धैर्य प्रदान करे।

श्राप को माल्यम था कि मैं एक अन्यमाला का सम्पादक भी हूँ; श्रात एव श्रापने मेरे अपर वड़ी कृपा करके 'ब्रह्मचय्य' विषय पर एक उत्तम अन्थ लिख कर देने का वचन दिया श्रीर वह वचन शीं प्रा भी किया गया। यद्यपि यह अन्य हमारे पास करींव एक वर्ष से लिखा रक्खा था किन्तु धनाभाव श्रीर पाठशाला सम्बन्धी काय्य वाहुल्य के कारण हम इसे शीं अत्र अकाशित न कर सके। इसके लिये हम श्राप लोगों से श्रीर स्वामीजी से चमा माँगते हैं।

इस प्रनथ को स्वामी जी ने वहुत से प्रनथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके लिखा है और उसमें अपने अनुभव का भी पूर्ण समावेश किया है। इस कारण यह प्रनथ वड़े ही महत्व का हुआ है। इस प्रनथ को पढ़ने और उसके अनुसार चलने से पतित से पतित मनुष्य का भी जीवनप्रवाह अवश्य वदल सकता है, इसमें कुछ भी शङ्का नहीं है।

हमारी आप से अन्त में यही प्रार्थना है कि आप स्तामी जी के लिखे हुये इस अनुपम अन्य को पढ़ें, मनन करें, स्वयं नियमों का पालन करें और अपने वाल वच्चों से भी पालन करावें। यदि हमें प्रोत्साहन मिला, कि आप लोगों ने इस अन्य को अपनाया है, तो हम अपने को धन्य मानेंगे और दूसरे संस्करण में हम अन्य को वढ़ाने का अयल करेंगे।

दारागक हाईस्कूल, प्रयाग } जेप्ट विजयादशमी १९७९ }

केदारनाथ गुप्त

# छात्रहितकारी पुस्तकमाला

क

#### स्थायी ग्राहक वनने के नियम

- (१) इस ग्रन्थ माला में नवयुवकोपयोगी सदाचार स्वास्थ्य, नीति तथा चरित सम्बन्धी मीलिक तथा श्रनुवादित पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं।
- (२ र इसमें इतिहास, जीवनी, उपन्यास, नाटक गरूप, तथा, श्रन्य साहिरियक पुस्तकों प्रकाशित की जाती हैं जो उपयुष्क उद्देश्य की पूर्ति करें।
- (३) प्रत्येक सज्जन ॥) पेशगी जमा कर इस श्रन्थमाला के स्थायी श्राहक वन सकते हैं। उन्हें प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक पर पक चौथाई कमीशन दिया जाता है।
- (४) पहले की प्रकाशित पुस्तकों का लेना अथवा न लेना ग्राहकों की इच्छा पर निभंर है। परन्तु भविष्य में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का लेना आवश्यक होगा। यदि सूचना पाते ही सुचित कर देंगे तो वह पुस्तक न भेजी जायगी।

मैनेजर-छाचहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग

# विषयानुक्रमणिका

| विषय ''                                           |          |           | पृष्ठांक         |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| लेखक की भूमिका                                    | ****     | •••       | . 8              |
| १ ब्रह्मचंय्ये की महिमा ┄                         |          |           | بر               |
| २ ऋष्ट-मैथुन                                      | •••      | 4.4       | v                |
| ३ हस्तमेथुन श्रीर उसके दुष्परिश                   | ास •••   |           | 6                |
| (श्र) वीय्य नाश के मुख्य लच्च                     | प्रा ••• | • • •     | १३               |
| ४ माता पितात्रों का कर्तव्य                       | `        | •••       | १७               |
| ५ वैद्य वं डाक्टर 😶                               | • • •    | • • •     | १९               |
| ६ ब्रह्मचय्य व आरोग्य                             | •••      | •••       | ર્               |
| ७ ब्रह्मचर्य्य के विपय में प्रमाद                 | ***      | <b>'</b>  | રષ્ઠ             |
| ८ त्रह्मचय्ये व आश्रम चतुप्रय                     | • ••••   | • • •     | २७               |
| ९ ब्रह्मचर्ग्य श्रौर विद्यार्थी                   | *        | ••••      | २९               |
| १० काम का दमन                                     | • • •    | • • •     | ३१               |
| ११ प्रकृतिं का स्वभाव ं 🔭                         | • • •    | •••       | ३८               |
| १२ मन व इन्द्रियाँ                                | ****     | •••       | ४३               |
| १३ वीर्य्यं की उत्पत्ति                           | ****     | • • •     | 88               |
| १४ गृहस्थी में ब्रह्मचर्य '''                     | ***      | * * • • • | ५०               |
| १५ वाल विवाह                                      | ' •'• •  | * * *     | 48               |
| ६ वीर्थ्य का प्रचर्ड प्रताप                       | * • •    | • • •     | ५८               |
| ७ अज्ञानं का फल मृत्युं है                        | ****     | • • •     | ६५               |
| ८ वीर्यरत्तां के अनूठे नियम                       | 4 4 4    | • • •     | ६८               |
| १ पवित्र संकल्प                                   | • • •    | • • •     | υ <mark>३</mark> |
| २ पवित्र मातृभाव दृष्टि                           |          | • • •     | ७६               |
| ३ सादी रहन सहन                                    |          | . · · ·   | ८२               |
| ४ सत्संततिः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • •    | • • •     | 78               |

| • | _  | • |
|---|----|---|
| , | 77 | • |
|   | ₹  |   |
| l | •  | • |

٠,

| विपय                                           | •        |       | पृष्ठांक |
|------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| ५ सद्यन्थावलोकन                                | •••      | •••   | 66       |
| ६ घर्पेग्-स्नान                                | • • •    | ***   | ९०       |
| ७ सादा व ताजा श्ररुपाहार                       | •••      | • • • | ९६       |
| ८ निर्व्यसनता                                  |          | • • • | ११९      |
| ९ दो बार मलमूत्र त्याग                         | • • •    | * * * | १२०      |
| १० इन्द्रिय स्नान                              | • • •    | •••   | १२२      |
| ११ नियमित ज्यायाम                              | • • •    | •••   | १२४      |
| १२ जल्दी सोना व जल्दी जाग                      | ना ''    | ••• , | १३१      |
| १३ प्राणायाम'                                  | •••      | • • • | १३६      |
| १४ उपवास"                                      | •••      | •••   | १३९      |
| १५ दृढ़प्रतिज्ञा                               | •••      | ***   | १४१      |
| १६ डायरी • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | ***   | १४४      |
| १७ सततोद्योग •••                               | • • •    | •••   | १४६      |
| १८ स्वधर्मानुष्ठान ***                         | •••      | • • • | १४७      |
| १९ नियमितता                                    | • • •    | •••   | १४९      |
| २० लंगोटवन्द रहना •••                          | • • •    | •••   | १५१      |
| २१ खड़ाऊँ                                      | * * *    | • • • | १५१      |
| २२ पैदल चलना '''                               | •••      | • • • | १५२      |
| २३ लोकनिन्दा का भय                             | • • •    | 444   | १५३      |
| २४ ईश्वर भक्ति                                 | • • •    | •••   | १५५      |
| २५ नित्य नियमावली का पाठ                       | •••      | • • • | १५८      |
| १९ सम्पूर्ण सुधारों का दादा ह                  | ह्मचर्यः | • • • | १५८      |
| २० हमारी भारत-माता '''                         | • • •    | •••   | १६१      |
| परिशिष्ट (योग-चिकित्सा)                        | )        | •••   | १६५      |



श्रीमत् स्वामी शिवानन्द महाराज, आश्रम-वरूड, (जि॰ अमरावती।) P.O.-WARUD, (Dist. Amraoti.)

### भूमिका

#### प्रथम संस्करण से

"मूकं करोति वाचालं पंगुं छंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्॥१॥

इस छोटे से प्रन्थ में सर्वत्र स्वानुभव-प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र व परानुभव-प्रकाश भी किया है। इसमें श्रनुभव की वार्ते कूट कूट कर भरी होने के कारण यह प्रनथ और भी महत्व का हुआ है। इसका मुख्य विषय "Chastity is Life and Sensuality is Death" यानी "ब्रह्मचर्यही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है" यह है। जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर्थ, ये दो जीवन-प्रद तत्व भी मृत्यु के वाद शीव्र ही गायव हो जाते हैं; श्रीर उनका पानी वन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा'होता है उसके रक्त का पानी वनने लग जाता है श्रीर वहीं पानी फिर क़ै श्रीर दस्त के द्वारा वाहर निकलने लगता है। कोई अंग काटने पर भी उसके शरीर से खून नहीं निकलता; पश्चात् वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि ''जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्थ्य ये दो चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्थ्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त-विहीन वन कर रृत्यु की श्रोर घरावर भुकता जाता है। जितना श्रिधक मनुष्य त्रीर्थ को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव वनता जाता

है; उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुपार्थ, चुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रगट होने लगते हैं थार वह दीर्घकाल पर्यन्त जीवन लाम कर सकता है। घीर्य हीन पुरुप को कोई भी तार नहीं सकता श्रोर घीर्यवान पुरुप को कोई भी (रोग) श्रकाल में मार नहीं सकता ! दुर्वल को ही सब कोई सताते हैं। "दैवो दुर्वल घातकः" यही प्रकृति का नियम है। सच पृष्टिए तो "वीर्य्य ही श्रमृत में है।" इसी के रक्ता करने से श्रर्थात् धारण करने से मनुष्य श्रजर श्रमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण श्रमर (यानी श्रकाल में मृत्यु न पाने वाले) श्रीर इतने सामर्थ्य-संपन्न हुए थे। यदि हम भी इस की रक्ता करें श्रर्थान् वीर्य रोक कर त्रह्मचर्य घारण करेंगे, तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली श्रोर उन्नतिशाली वन सकते हैं। क्योंकि वीर्य रक्ता ही श्रातमोद्धार का रहस्य है श्रीर इसी में जीवमात्र का जीवन है।

इस अन्थ में वीर्यरत्ता सम्बन्धी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम वतलाये गये हैं वे वहुत ही अनमोल हैं! स्वतः अनुभव किये होने के कारण वे अत्यन्त ही सिद्ध हैं—रामवाण हैं—कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम ही भर पढ़ लेने से मनुष्य वीर्यरत्ता करने में निःसन्देह समर्थ हो सकता है, परन्तु यदि वह इस अन्थ को "आद्योपान्त" पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्भ भली भाँ ति समभ जायगा और उसमें वीर्यरत्ता के लिये एक अद्भुत जोश पैदा होगा, जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिये।

क्या तुम जीवित रहना चाहते हो ? तव फिर तुम्हें अवश्य ही वीर्य के नाश से वचना होगा और इस अन्थ में दिये हुये नियमों

<sup>•</sup> गास्त्र में प्रमृत का रूप 'शूक्ष' वर्णन किया है।

के अनुसार मन, क्रम, वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल दो ही साल तक चलेगा उसका जीवन-प्रवाह विल्कुल ही बदल जायगा, शरीर और मन में अद्भुत परिवर्त्तन होगा, पापात्मा भी निःसंशय पुण्यात्मा वन जायगा! व्यभिचारी भी बहाचारी वन जायगा!! और दुर्वल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा वन सकेगा!!!

पर हाँ, नियमों को किसी कारण तोड़ना न होगा! उन्हें हढ़ता के साथ निवाहना होगा। यदि कोई जीवन-पर्यन्त इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है ? वह इस मृत्युलोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय वन जायगा, इसमें कोई . सन्देह नहीं है।

इस प्रन्थ में दिये हुये ब्रह्मचर्य-पालन के नियम अत्यन्त ही सरल व सुलभ हैं। उनमें एक कौड़ी का भी खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे आप भी पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय करलो तो क्यानहीं हो सकता ? "Resolution is victory" अर्थात् निश्चय ही वल है और निश्चय ही फल है!

प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। दया, ज्ञमा, शान्ति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अक्षिच इन सब के अंकुर हृदय में रक्खे हुए हैं चाहे उन्हें सींच कर बढ़ावो चाहे सुखा दो ?

परमात्मा सव को सुबुद्धि प्रदान करे और उनका उद्धार करे !

सव का नम्र वन्धु— शिवानन्द

ૹ૽<sub>૽</sub>ૹ૽૽૽ૺૹ૽૽૽ૺ

### ॐ तन्सत्

# ब्रह्मचर्य ही जीवन हैं

# १-ब्रह्मचर्य की महिमा



न तपस्तप इत्याहुर्नहावय्पै तपोत्तमम्। ऊर्ध्वरेता भवेद् यस्तु स देवो न तु मानुपः॥१॥

भगवान् कैलाशपित राङ्कर कहते हैं:—"ब्रह्मचर्य अर्थात् वीर्य यारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे वढ़ कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। अर्ध्वरेता पुरुप अर्थात् अखणडवीर्य का धारण करनेवाला पुरुप इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यच्च देवता ही है।"

श्रहा हा ! क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है ! परन्तु श्राज हम इस महानता को भूळकर नीचता की घूळ में दास्यमांव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान, सामर्थ्य-संपन्न पूर्वज श्रोर कहाँ हम उनकी निर्वीर्थ श्रोर पद-दिलत दुर्वेळ सन्तान! श्रोफ! कितना यह श्राकाश पाताल का श्रन्तर हो गया है ? हमारा कितना भयंकर पतन हुश्रा है ? इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुश्रा है इसका मुख्य कारण एक मात्र

हमारे "ब्रह्मचर्य का हास" ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, वल, सामर्थ्य, स्वातन्त्रय और धर्म सम्पूर्ण हमारे व्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। त्रहाचर्य ही हमारे आरोग्य-मन्दिर का एक मात्र आधारस्तंभ है। आधारस्तंभ के दूरने से जैसे सम्पूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्यनाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश ऋति शींघ हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्च का नाश होता है, वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य का भी नाश होता जाता है। "मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात्।"यह मगवान् शंकर का श्रमिट सिद्धान्त है। वीर्थ को नष्ट करने वाला पुरुप कभी वच नहीं सकता श्रौर वीर्य को धारण करनेवाला कभी श्रकाल में मर नहीं सकता। तत्वतः व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है श्रौर वीर्यनाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के श्रमाव से हम किसी श्रवस्था में सुखी श्रीर उन्नत नहीं हो सकते। त्रह्मचर्य ही हमारे इह लोक व परलोक के सुख का एक मात्र आधार है। यही नहीं किन्तु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुपार्थों का मुख्य मूल है—मुक्ति का प्रदाता है। बीर्य श्रत्यन्त श्रनमोल वस्तु है। इसी धीर्य के वल पर मनुष्य देवता यनता है श्रीर उसके नाश से वह पूर्ण पतित यन जाता है। विना ब्रह्मचर्य धारण किये हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य-म्रष्ट पुरुप कदापि, पांवेत्रातमा, धर्मातमा व महातमा नहीं हो सकता। विना ब्रह्मचर्य के प्रत्यन्तं इन्द्र भी तुन्छ और पददलित हो सकता है तव फिर सामान्य मनुष्यों की वातही क्या है ? श्रतः ब्रह्मचर्य ही हमारी सम्पूर्ण विद्या, वैभव श्रीर सौभाग्य का त्रादि कारण है! ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता

श्रौर सम्पूर्ण उन्नति का वीज मन्त्र है !! नहाचर्य ही हमारी सम्पूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है !!!

२—अप्ट मैथुन

"समरणं कीर्तनं केलिः प्रेंचणं गुह्यभापणं। संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च॥ "पतन्मेश्वनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीपिणः। विपरीतं ब्रह्मचय्यं पतत् पवाष्ट स्नणम्॥१॥

शास्त्र में ब्रह्मचर्य-नाश के आठ मैथुन वतलाये हैं:—(१) किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुये या चित्र में वा प्रत्यत्त देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिन्तन वा सारण करना। (२) स्त्रियों के रूप, गुण श्रीर अंग प्रत्यङ्ग का वर्णन करना—शृङ्गारिक गायन वा कजली गाना ऋथवा भद्दी वार्ते वकना। (३) स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज होली इत्यादि खेल खेलना । (४) किसी स्नी की श्रोर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठा कर या घुमाकर पाप-दृष्टि से अथवा चोर-दृष्टि से देखना। (५) क्षियों में वार वार त्राना, जाना त्रौर उनके साथ एकान्त में वातचीत करना। ६ शृङ्गार-रस-पूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा खियों के भद्दे फोटो देखकर, अथवा नाटक वा सिनेमा के रही कामचेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनात्रों में निमम रहना। (७) किसी अ-प्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिये व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना । और (८) प्रत्यत्त संभोग । ये ही ऋष्ट मैथुन हैं । इन लक्त्रणों के विलक्कल विरुद्ध लक्त्रण श्रखएड ब्रह्मचर्य के होते हैं । श्रादर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक लच्च वा मैथुन नहीं आना चाहिये। क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंवा लज्ञ्ण मनुष्य को नष्ट अष्ट करने में पूर्ण समर्थ है।

### ३-हस्तमें थुन और उसके दुष्परिणाम

श्राजकल समाज में उपर्युक्त श्रष्ट मैथुनों के श्रलावा श्रीर भी एक मैथुन नवयुवकों में वड़े भीपएएएप से फैल गया है। इस मैथुन से तो वालकों का वड़ा ही भारी संहार हो रहा है; प्लेग श्रीर इनफ्लुएञ्जा से कहीं वढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, विक वड़े-बड़े लिखे-पढ़े हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में 'मोहवश' जा रहे हैं। हा! यह वड़े ही दुर्भाग्य की वात है। इस महारोग से पिएड छुड़ाना प्रेग इन्फ्लुएञ्जा से भी महा कठिन हो गया है। इस महारोग को "हस्तमैथुन" कि का रोग कहते हैं। यह रोग वड़ा ही भयानक है! यह रात्तस मनुष्य को वड़ी कूरता से विलक्जल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की खी की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है श्रीर खी की किंवा विपय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है।

हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां, उठानी पड़ती हैं यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाँय तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहां पर इस नष्टकारी कुटेव का संत्तेप में ही वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह विलक्कल खोखली पड़ जाती है वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत होती है।

<sup>\*</sup>पापी मनुष्यों ने वीयनाश के बीसों तरीक़ें निकासे हैं। वे सब ग्राप्नाकृतिक व महानिद्य हैं। ग्रातः वे सब हमने ''हस्तमैथुन'' में ही समाविष्ठ किये हैं।

हस्तमैथुन को अङ्गरेजी में (Masturbation) मास्टरवेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्टिमैथुन, इस्त-क्रिया अथवा आत्म-मैथुन भी कहते हैं। इस्तमैथुन से इन्द्री की सव नसें डीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्नल होने से जननेन्द्रिय टेढ़ा, लघु व डीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इन्द्री पर एक नस होती है वह उभर आती है और मुँह के पास वाई ओर संदिया की तरह टेढ़ी वन जाती है। यह नितान्त नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक वालक को हमने स्वयं देखा है। नस-दौर्नल्य से वार वार स्वप्न-दोप होने लगता है। सामान्य कामसंकर्सों से ही अथवा शृङ्गारिक वर्णन, गायन वा दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुप का वीर्थ नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न-दोप के वाद वस्न पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इन्द्री में वीर्यधारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुप स्नी-समागम के सर्वथा अयोग्य वन जाता है।

शरीर के भीतर "मनोवहा" नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का सम्बन्ध है! काम-भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियाँ काँप उठती हैं। श्रीर शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं; फिर रक्त का व संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है जिससे धातु-दौर्वल्य, प्रमेह, स्वप्न-भेह, मधुमेहादि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं।

शरीर के खून में एक सफेद (White corpuscle) श्रीर दूसरे लाल (Red corpuscle) कीट होते हैं । सफद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है उतने ही ये शुभ्र कोट महान् वलवान होते हैं और विप को भी पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परन्तु ज्योंही वीर्य चीरा होता है त्योंही ये कीट भी दुर्वल वनकर हैजा जिंग, मलेरिया के कीटाणुओं से दव जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में प्रवेश करता है। ये वीर्यनाश के ही दारुग फल हैं।

हस्तमेथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है उससे शरीर श्रीर दिमारा के समस्त स्नायुत्रों पर वड़ा भारी धका पहुँचता है। जिससे पत्ताघात, प्रनिथवात, सन्धिवात, अपस्मार-मृगी और पागलपन श्रादि भीपणरोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निन्च है ही परन्तु उससे भी महानिन्दा यह हस्तमैथुन का कर्म है । हस्त-मैथुन द्वारा वीर्य के निकलने से कलेजें में विशेष धका लगता है। जिससे चय, खाँसी, श्वास; यक्सा श्रोर ''हार्ट डिजीज़" नामक महा भयानक हृदय-रोग हो जाते हैं। हृद्रोग से ऐसे श्रभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। श्रकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो विजली का सा धका लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हलका श्रौर खाली पड़ जाता है। स्मृति (याददास्त) सु-चुद्धि, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अन्त में ऐसा नष्ट-वीर्य पुरुप पागल सा वन जाता है। पागल-खानों में सौ में ९५ छादमी व्यभिचार श्रौर हस्तमैथुन के ही कारण पागल वने होते हैं। यही हालत श्रपनी स्त्री से श्रित रित करने वालों की भी हुआ करती है।

- टारेन्टों के डाक्टर वर्कमन कहते हैं 'सैंकड़ों पागलखानों की जाँच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीतिश्रष्ट श्रशिक्तित व मूर्ख सममते हैं उनमें नहीं; िकन्तु धर्म से व स्वच्छता से रहने वाले शिक्तित लोगों में ही यह हस्तमेथुन का रोग विशेष-रूप से फैला हुआ है।" खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वालों मूर्खों में नहीं िकन्तु शहरों के पुस्तक-कीट वने हुए नवयुवकों और श्रादमियों में ही यह घृिण्त रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे सममते हैं िक परिश्रम की श्रधिकता से ही वालकों की ऐसी दुईशा हुई है! मस्तिष्क कमज़ोर होते ही श्राँखों की ज्योति श्रीर कान व दाँत की शिक्त भी कमज़ोर हो जाती हैं। वाल मड़ने और पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक वारगी घवड़ा जाती है उसी प्रकार वीर्यक्षी राजा को श्राधात पहुँचते ही शरीर की इन्द्रियक्षी सेना एक वारगी श्रस्तस्थ व कमज़ोर हो जाती है। श्राँख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, हाथ, पैर, त्वचा, श्राँतें और मलमूत्रेन्द्रिय श्रपना काम करने में श्रसमर्थ हो जाती हैं िकर ऐसे पुरूष का वहुत जल्द नाश होता है।

हस्तमैथुन से सम्पूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी वन जाता है। मुख-कान्ति होन व पीली पड़ जाती है। ऐसा पुरुप जीवित रहते हुये भी मुद्दा होता है! हाय! जिस विषयानन्द को कामी लोग ब्रह्मानन्द से भी बढ़कर समकते हैं, वह विपयानन्द भी ऐसे पतित पुरुप ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इन्द्रिय दुर्वलता के और अन्यान्य रोगों के करण वे गाईस्थ्य सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी सन्तानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है। जिससे इनकी स्त्रियाँ बन्ध्या बनी रहती हैं। अथवा सन्तान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे वेकाम बन जाते हैं। सन्तित्तुख से वे हाथ थो वेठते हैं। उनकी क्षियों को कभी सन्तोप नहीं होता है! फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। क्षियों के विगड़ने से सन्तान भी दुःसाध्य होती है व प्रधम की युद्धि होती है। श्रथम के फैलते ही घर में व देश में दारिह्य, श्रकाल व श्रशान्ति श्रादि फैछते हैं। फिर सुख की श्राशा कहाँ ? श्रन्त में सब कुल नरकगामी होता है। (गीता श्र० १ छा श्रोक ४१ से ४४ देखों) इस महा पाप के मूछ कारण व मागी दुराचारी पुरुप ही होते हैं।

हाय ! यह वड़ा ही श्रधमें और दुष्ट कर्म है । जिस श्रभागे को इसके करने का एक वार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे यह "शैतान" हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण वचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुप इस महानिन्ध कुटेव के पूर्ण गुलाम वन जाते हैं। दुर्वल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते । हजारों प्रतिज्ञायें करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती । विपयों के सामने श्राते ही सभी प्रतिज्ञायें ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने से मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है। श्रौर उसका जीवन उसी को भारस्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता । हर समय सदीं गर्मी माल्यम होने लगती है, जुकाम, सिर-दर्द छौर छाती में पीड़ा होने. लगता है। ऋतुत्रों के वदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी वीमारी फैलती है तब सबसे पहले ऐसा ही पुरुप बीमार पड़ता है श्रीर श्रक्सर वहीं काल का शिकार वनता है।

हा! ऋषि-सन्तानों के दिन्यनेत्र व ज्ञाननेत्र सव नष्ट हो गये हैं और उनको अब उपनेत्र के विना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत-आकाश को चारों और से आन्छन्न कर रही है। आर्य-सन्तान आज पूर्णतया तेजोहीन व गुलाम वन कर भारत माता का मुख कलंकित कर रहे हैं ! हा! शोक !! शोक !!! शोक !!!

वस, श्रव हम इससे श्रिधक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्यश्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कह कर इस विपय को समाप्त करते हैं, जिससे कि हम लोग पतित वालक, वालिका, व स्नी-पुरुप को भौरन पहचान सकें।

### वीर्यनाथ के मुख्य लक्षण।

- (१) काम पीड़ित वीर्यघ्न (वीर्य को नष्ट करने वाला) वालक वड़े आदमियों की तरफ आँख से आँख मिला कर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिन्दा होकर नीचे देखता है अथवा इधर उधर मुंह छिपाना चाहता है।
- (२) बहुत से चालाक या धूर्त लड़के भूठे ही छाती निकाल कर समाजमें इतस्ततः ऐ ठते हुए अकड़ कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ वन जाते हैं; हेतु यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जायँगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दीप जर्चेंगे।
- (३) उसका आनन्दमय व हँसमुख चेहरा दुःखी व उदास वन जाता है। सूरत रोनी वन जाती है। प्रसन्न-स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुच्च (रुखा) वन, जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज वन ज़ाता है।
  - (४) गालों पर की पहले की वह गुलावी छटा नष्ट होकर गालों

पर काई पड़ने (काले दाग पड़ना) लगती है। यह खत्यन्त वीर्यनाश का निश्चित लच्चण है।

- (५) श्राँखें व गाल श्रन्दर धँस जाते हैं श्रीर गाल की हिरुयाँ खुल जाती हैं।
- (६) वाल पकने व माइने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख यानी लाल वन जाती हैं। वारह वर्ष के उपरान्त वाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लच्चण है।
- (७) कोई भी रोग न रहते हुए श्रकाल ही में वृद्ध पुरुप की तरह जर्जर, दुर्वल व ढीले वनना; किसी श्रच्छे काम में दिल न लगना व नाताक़त वनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हाँफने लगना श्रीर मृत्पिएड की तरह उत्साह-हीन वनना; दैनिक काम करना भी श्रच्छा न लगना; सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना।
- (८) चित्त में कुचिन्ताओं का वढ़ना। थोड़े ही डर से छाती में वेहद धड़कन छाना तथा भयभीत हो जाना। थोड़ा साभी दुःख पहाड़ सा माऌ्सम होना।
- (९) वार वार भूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मन्द पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता (किन्जियत) इसका निश्चित परिणाम है। चरपरे मसालेदार पदार्थ खाने में अधिक रुचि रखना।
- (१०) नींद का न श्राना; यदि श्राई तो ऐसी श्राना जैसी कुम्भकर्ण की निद्रा जैसी। उठते समय महा श्रालस्य व निरुत्साह मालूम करना श्रोर श्राँखों का भारी पड़ना।

- (११) रात्रि में स्वप्नदोप होना, यह पापी वा कामी मन का पूर्ण लक्तरण है।
- (१२) वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाव के वक्त वीर्य का वूँद वूँद वाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अन्तिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात् नपुंसकता है।
- (१३) वार वार पेशाव होना तथा गरमी, परमा, प्रमेहादि उप्र रोग होना ।
- (१४) हाथ पैर श्रीर शरीर के पोर पोर में (सिन्ध में) दर्द मालूम होना। हाथ पैरों में शिथिलता, जड़ता व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंड पड़ जाना।
- (१५) तलुवे तथा हथेलियों का पसीजना, यह वीर्य-भ्रष्टता का मुख्य लच्चरा है।
- (१६) हाथ पैरों में कंप माख्य होना, ( हाथ में पकड़ा हुआ काराज व कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कॉपना )
- (१७) नाटक उपन्यास आदि शृङ्गारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की ऋत्यन्त रुचि रखना ।
- (१८) स्त्रियों में बार बार त्राना जाना; निर्लेज्जता से गीध व ऊँट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर-दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरक देखना।
- (१९) चेहरे पर पिटिका ( मुहरसा ) उमड़ना यह पापी व कामी मन का पूर्ण लच्चरण है ।

- (२०) किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने श्रन्धेरा छा जाना तथा मुर्छा श्राने से नीचे गिर पड़ना ।
- (२१) मिस्तप्क का विल्कुल हलका व खाली पड़ना। स्मरण शक्ति का हास होना। देखे हुए स्वप्न का याद न श्राना। रक्बी हुई वस्तु का स्मरण न होना श्रोर कएठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना श्रोर मानसिक दुर्वलता का वढ़ जाना।
  - (२२) श्रावो हवा का परिवर्तन न सहा जाना।
- (२३) चित्त का श्रत्यन्त चंचल, दुर्वल, कामी व पापी वनना श्रोर कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम श्रधूरे ही कर के छोड़ देना। एक भी श्रन्छा काम पूर्ण न करना, पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार व निश्चय बदलते रहना श्रोर सदा मन मलीन व नापाक बने रहना।
- (२४) दिमाग़ में गर्मी छा जाना। नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व व नेत्रों से पानी वहने लगना।
  - (२५) च्रण ही में रुष्ट व च्रण ही में तुष्ट होना।
- (२६) माथे में, कमर में, मेरुद्ग्ड में और छाती में वार वार दुद् उत्पन्न होना।
- (२७) दाँत के मसूड़े फूलना। मुख से महान् दुर्गनिध का ज्ञाना तथा शरीर से भी क्ष वद्यू निकलना। वीर्यवान् के शरीर से सुगन्धि निकलती है। ( ज्ञतः दाँत को विलक्कल साफ रखना चाहिये।)

<sup>\*</sup>दुर्गन्धो भोगिनो देहे जायते विन्दुसंचयात्।

- (२८) मेरुद्रख का मुक जाना; फिर हर वृक्त मुक कर बैठना।
- . (२९) वृपण की वृद्धि होना तथा उनका विशेष लटक जाना।
- (३०) श्रावाज की कोमलता नष्ट होकर श्रावाज मोटा, रूखा व श्रिय वन जाना।
- (३१) छाती का दुर्भेग हो जाना अर्थात् छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत वन जाना। और छाती की हिंडुयाँ दीखना।
- (३२) नेत्ररूपी चन्द्र-सूर्य को प्रहण लगना। नाक के कोने में प्रथम कालिमा छा जाती है, फिर वढ़ते वढ़ते आँखों के चतुर्दिक प्रहण लग जाता है अर्थात् चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यन्त वीर्यनाश का वड़ा भयानक और भीपण चिन्ह है।
- (३३) किसी वात में कामयावी न होना तथा सर्वत्र निन्द्त व अपमानित वनना यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। सन्तित-जम्पत्ति का घीरे घीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का वढ़ता; आयु का घट जाना; वेदशाखाज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात् "विनाश काले विपरीत चुद्धिः" इस न्याय से सब उलटी ही वार्ते करना यह गुलामी के खास चिन्ह हैं। सम्पूर्ण अपयश, दुःख व गुलामी का कारण एक मात्र वीर्य का नाश ही है।
- (३४) अन्त में कभी कभी दुःख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का भी विचार करना। इति प्रमुख चिह्नानि।

### १-माता-पिताओं का कर्तव्य

प्रत्येक माता, पिता, गुरु, वन्धु तथा मित्र का सव से प्रथम कर्तव्य श्रव यही होना चाहिये कि यदि उपर्युक्त लच्चगों में कोई भी एक-दो लक्त एपुत्र-पुत्री श्रोर शिष्य-मित्रों में दिखाई दे तो फौरन उन के सामने पाप के परिणाम का भीपण चित्र तथा त्रहाचर्य की श्रेष्टमिहमा स्पष्ट शब्दों में रखनी चाहिए । इसमें लज्जा संकोच करना तथा श्रपमान समभाना मानो श्रपनी सन्तान का पूर्ण नाश ही करना है। "शरीरं व्याधि मान्देरम् " तव ही वनता है जव कि मनुष्य त्रहाचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है। श्रतः उन्हें उन नियमों का श्रवश्य ज्ञान करा देना चाहिये। माता, पिता व गुरु त्रहाचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में लजाते हैं! परन्तु यह उनकी भारी भूल एवं मूर्खता है। श्रपने पर वीती हुई दुर्घटनात्रों को, जिनके दुष्परिणाम माता-पिता तथा गुरुजनों को श्राज भी उनकी मजी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं, लड़कों से साफ साफ कहें श्रोर उनसे वचे रहने के लिये श्रपने श्रन्थ श्रपने प्रिय वालकों, शिष्यों अथवा यह जीवन पथप्रदीप प्रन्थ श्रपने प्रिय वालकों, शिष्यों अथवा मित्रों के हाथ में रख हैं, जिससे उनका कर्तव्यमार्ग उन्हें साफ दिखाई दे।

कई लोग यह सममते हैं कि यदि वालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रत्ता के हेतु हस्तमेश्चन शिशुमेश्चनादि महानिंद्य वुराइयों ाक वर्णन करे, तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन दुर्गुणों को जान छेंगे परन्तु यह धारणां विलक्षल वृथा व नाशकारी हैं। यदि ाञ्चप न कहेंगे तो वालक छुसंगों में पड़ कर दूसरों से ञ्चवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख छेंगे। परन्तु वुराइयों ाक तीब्र निपेध व ब्रह्मचर्य की उज्वल महिमा ज्ञाप वर्णन करेंगे तो ज्ञापके ावलक अवश्य ही सदाचारी व ब्रह्मचारी वनेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास रक्खो। गन्दगी या गडढ़े को ढाकने के वनिस्वत उससे वचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी व सुरिक्तता है और यही माता-पिता तथा गुरुजनों का पिवत्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे ढंग से वालक-वालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल पन्द्रह मिनट स्कूलों में या घर ही पर विद्या शिक्ता दें, तो क्या ही अच्छा हो ? हमं पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इससे अति शीव उद्धार हो सकता है। अतः माता-पिताओं! सावधान!!

### ५-वैद्य व डाक्टर

माता-पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे वालक कुसंग में पड़कर विगड़ जाते हैं। वीर्थ-नाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारुण रोगों से आकान्त हो जाते हैं; फिर वे वैद्य व डाक्टरों के मकान व दूकान छिपे छिपे हूँ दने लगते हैं। कोई मदनमंजरी पिल्स, धातुपृष्टि की गोलियाँ, वीर्यगुटिका, नपुंसकारिष्टृत, कोई जड़ी, यूटी, लेह, पाक चूर्ण आदि दूर दूर से मँगवाते हैं; और वेचारे लाभ की जगह, और भी तन से, मन से व धन से वर्वाद हो जाते हैं; इसका कारण यह है कि जितनी धातु-पौष्टिक औपिथयाँ होती हैं वे सब कामो-तंजक होती हैं; उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताक़त भी दीख पड़ती हो तो यह केवल मनुष्य की भावना तथा उस औषिय के साथ खाये हुये दूध मलाई आदि का प्रभाव है। संसार में ऐसा कोई भी वैद्य समर्थ नहीं है कि जो द्वाद्प न द्वारा वीर्यहीन को वीर्यवान अर्थात् ब्रह्मचारी वना सकता हो। यदि कोई ऐसा कहे

तो उसकी घृष्टता एवं मृखंता है। एक मात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीर्य धारण करने के छिये समर्थ बना सफता है। दवा-दर्पण कदापि नहीं इनसे तो वीर्य का औरभी नाश होता है।

श्राजकल जिसे देखों वहीं वैद्यं वन वैठा है। 'वृद्यं भी जवान हों गया' 'मुर्दा भी जिन्दा हो गया' 'श्रजव ताक्षत की द्वा' ऐसे ऐसे भूठे विज्ञापन, का मोहजाल फैलाकर वेश्याश्रों की तरह वाल-वालिकाश्रों को तन से, मन से, धन से, व प्राण से ये वैद्यं वरवाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे त्वार्थान्थ वैद्यों से वचे रहो। सुयोग्य वैद्यों तथा माता पिता व गुरुजनों के सामने श्रपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी श्रोपियाँ श्रन्य रोगों के लिये भी दिन्य गुणकारी होती हैं; परन्तु एक मात्र विश्रद्ध मन सम्पूर्ण संसार में बीर्य-रह्मा के छिये दिव्यीपिंध है। श्रन्य सब उपाय वृथा व श्रानुपंगिक हैं।

जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अन्त में जल-नायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी जाती है; परन्तु उसके पहले वे रोगियों को खूब छूट छेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध व पिवन्न भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल अवकाश वस ये ही इस लोक के पञ्चासत हैं। इसी का सेवन करने से हमारे पूर्वज ऋपि-मुनि इतने दीर्घायु, आरोग्य-संपन्न ज्ञानी पिवन्न-मानस व सामध्य-सम्पन्न होते थे। यदि हम भी इसी "पंचासृत" का यथेष्ट सेवन "रोज नियम पूर्वक" किया करेंगे तो हम भी उनके समान निःसंटेह श्री प्रवन जाँयगे।

## ६-ब्रह्मचर्य व आरोग्य

"धर्मार्थ काम मोत्ताणां श्रारोग्यं मूळमुत्तमम् । रोगाः तस्याऽपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य चण॥ १॥

एक मात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और रोग उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं, यही नहीं किन्तु जीवन को भी अकाल ही में चिन्ता और चिता पर चढ़ा देते हैं।

सच है रोगी पुरुप किसी काम का नहीं होता। वह सव के लिये वोक स्वरूप वन जाता है। रोगी संसार छौर परमार्थ दोनों में नालायंक वना रहता है। रोगी मनुष्य के लिये सब संसार प्रस्य वन जाता है। उसके लिये भोग-विलास की संन्पूर्ण चीजें भी दुखदायी वन जाती हैं। रोगी पुरुप चाहे राजभवन में रहे चाहे हिमालय जाय—कहीं भी खुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तब ही मिट सकती है कि वह या तो मिट्टी में मिल जाय अथवा प्रकृति के अनुसार पुन: शुद्ध वर्ताव करने लग जाय।

निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निस्तीम निरोगी, परम सुन्दर सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है; परन्तु स्वयं लोग ही अपने दुष्कृतियों द्वारा. अपने दिव्य स्वरूप को, बिड़्या आरोग्य को और सुडोल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। "जो जस करड़ सो तस फल चाला" यह अभिट सिद्धान्त है। सन्पूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोग बना सकती हो। गिद्ध, चील, कव्वे वगैरह उसी स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है; उसी तरह रोग, शोक और दुख उसी शरीर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनका खाद्य उन्हें भिलता है। आज कल के ब्राह्मण किसी मरे हुए वड़े सेठ् के यहाँ जैसे फीरन विना वुलाये दीड़े व्याते हैं; वैसे ही रोग, शोक दुःखादि भी नष्ट-बीर्य-पुरुष के यहाँ फीरन चले श्राते हैं। परन्तु आरोग्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, श्रानन्द इनका हाल ऐसा नहीं है, वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं; केवल सदाचारी बदाचारी पुरुषों के ही यहाँ वे वास करते हैं। यसवारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता प्लेग कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्वलों के। ही मारते हैं। चलवान को काई सता नहीं सकता। "दैवो दुर्वेल घातकः"। वस, यही प्रकृति का कायदा है। श्रतः हमको श्रव सव तरह से वलवान ही वनना होगा, क्योंकि वलवान ही राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष राजा होने पर भी भिखारी श्रोर पूर्ण श्रभागा सममता चाहिये। "तन्दुरस्ती हज़ार निश्रामत है। "भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है, वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता, वह सदा वियोगी श्रर्थात् दुःखी ही बना रहता है। ज्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग श्रीर वलवान नहीं हो सकता। एक मात्र घीर्यवान ही वलवान, श्रारोग्यवान, भक्त श्रोर भाग्यवान हो सकता है। वीर्यनष्ट पुरुप सदा रोगी दुःखी, पापी श्रीर श्रभागा ही वना रहता है। उसका उद्धार, फिर से वीर्थधारण किये विना सात जन्म में भी होना श्रसम्भव है।

संसार में तीन वल हैं—एक शरीरवल, दूसरा ज्ञानवल श्रीर तीसरा मनोवल। इन तीनों वलों में मनोवल श्रर्थात् श्रात्मवल सब से श्रेष्ट वल है। वरौर श्रात्मवल के श्रीर सब वल बुधा हैं। वाहुवल, सैन्यवल, द्रव्यवल, नीतिवल, मितवल, धृतिवल, निश्चयवल, चारित्र्यवल, धर्मवल, ब्रह्मबल, ब्रग़ैरह जितने वल संसार में मौजूद हैं, सब इन्हीं तीनों वलों के अन्तर्गत हैं। इनमें सबसे पहिली सीढ़ी 'शरीर-वल' की है बग़ैर निरोग शरीर के ज्ञानवल और आत्मवल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीरवल ही हमारे सम्पूर्ण वलों का एक मात्र मूलधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सब से प्रथमशरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिये।

त्राज हमें भारत के उत्थान के छिये त्रात्मवल त्रर्थात् चरित्र-वल की तो मुख्य आवश्यकता है ही; परन्तु उसके साथ ही साथ शारीरिक वल और ज्ञानवल की भी अत्यन्त अनिवार्यरूप से श्रावश्यकता है। शरीर वल न होगा तो हम संसार-संश्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्वछता के कारण हम दूसरों के तथा काम क्रोध रोगादि वैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जवरदस्ती से घुस गया हो तो उसे वाहर घसीट कर ले जाने के लिये हमारे में शरीर वल का ही होना परम इष्ट है। वग़ैर शरीर वल के वह डाकू ख़ुशी से वाहर नहीं निकलेगा। श्रतः शरीरवळ प्राप्त करना सर्व से प्रथम ध्येय होना चाहिये। क्योंकि शरीरवल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। वगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतन्त्र नहीं हो सकते और न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शान्त नहीं बना सकता। केवल हम ही श्रपने को एक मात्र सुखी, स्वतंत्र श्रीर शान्त वना सकते हैं। श्रतएव शरीर सुधार हमारा प्रथम छक्ष्य होना चाहिये। क्योंकि यही

चारों पुरुपाथों का मुख्य मृह है; श्रीर इसी में हमारी मुक्ति किंवा स्वतन्त्रता भरी हुई।

"Sound Mind in a Sound Body" यानी "शरीर सुखी और पुष्ट है जो रशरीर दुखी और दुवल है," यही प्रकृतिशास का नियम है, शरीर निरोग होने पर हमारी आतमा भी अल्यन्त निर्मल, वली और सामार्थ्य-संपन्न वन जाती है। रोगी शरीर में आतमा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा न्याचारी वन, अपना शरीर सुधार लेना हमारा सव से प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है।

हमारा केवल यही एक मात्र शरीर नहीं है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण श्रीर महाकारण, ऐसे हमारे चार शरीर हैं श्रीर इनके श्रातिरिक्त हमारे इस शरीरक्षणी साम्राज्य में श्रसंख्य शरीरथारी कीटाणुश्रों की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात-दिन रचा कर रही है। इन सब का श्रिधष्ठाता श्रात्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना वलवान श्रीर श्रचएड है। ठीक यही हालत हमारे शरीरक्षणी सेना की श्रीर श्रात्मारूणी राजा की समिक्तये।

# ७-ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद

श्राज हिन्दू जाति इतनी पतित क्यों हुई है ! वह इतनी रोगी, दुर्वल, निरुत्साही, मूर्ख श्रीर श्रन्पायु क्यों हुई है । जिस भारतवर्प में भीष्म पितामह श्रीर हनुमान जैसे शरवीर, गंभीर, धीर श्रीर

द्यानी ब्रह्मचारी हुये हैं; जहाँ पर व्यास, वशिष्ठ; वाल्मीक, गौतम, भरद्वाल, श्रत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुये हैं, जहाँ पर धर्मराज, शिवि, द्धीचि, हरिश्चन्द्र, कर्ण श्रीर विल जैसे महान् प्रतापी, सत्यमूर्ति, धर्मावतार हुये हैं; जहाँ पर नीति, न्याय, मर्योदा के पालनेवाले वड़े वड़े शूरवीर रणधुरन्धर, जनक, परिचित, दथरथ, र्घु जैसे राजे महाराजे हुये हैं; जहाँ पर विश्वामित, भरत, भगीरथ जैसे निस्सीम कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुचे हैं; जहाँ पर शुक, सनक, सनन्द्न, सनातन, सनकुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्त्री हो गये हैं; जहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु इन श्रौर धर्मराज, भीम, श्रर्जुन, नकुल, सहदेवादि तथा श्रीकृष्ण, वलरामादि जैसे ऋत्यन्त तेजस्वी-श्रोजस्वी, श्राज्ञाकारी, सुपुत्र श्रोर सहोदर हो गये हैं; जहाँ पर सीता, सावित्री श्रनसूया, व्मयन्ती, शकुन्तला, रुक्मिणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रयी, गांधारी जैसी महान् पतिनिष्ठा श्रांर श्रत्यन्त तेजस्वी सती स्रियाँ हो गयी हैं; जहाँ ध्रुव, लव, छुरा, प्रहलाद, श्रिभमन्यु और भरत जैसे महान् तेजस्वी, बोजस्वी और सामर्थ्य-संपन्न सिंहशावक से वालक हुये हैं—उसी वीरप्रसू भारतभूमि में हम उन्हीं की सन्तान् आज ऐसी नीच, पतित, दुर्वल, रोगी, मूर्ख, अन्पायु, परतंत्र और पूर्णतया अभागी क्यों हुई हैं! इसका असली कारण क्या है? इसको ऐसा नीच परतन्त्र छौर दुर्भागी वनाने वाले हमारे दुर्घर शत्रु कौन हैं!!.....ठहरिये! जरा भगवद्वाणी को प्रथम सुन लीजिये; साथ ही तुलसी वचन को भी देखिये

"आ्रांसेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥"
"काहु न केाउ सुख दुखकर दाता,निजकृत कर्म मोग सब भ्राता"

क्या हमारे शत्रु हम ही हैं छोर हमारे मित्र भी हम ही हैं ? क्या हमारे ही छत कमों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई है ? हाँ, भगवद्वाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही है! "तुम ही छपने मित्र हो तथा तुम ही छपने शत्रु भी हो, छपने पतन के कारण केवल तुम्हीं हो।"

सत्य है ! नीति न्याय मर्यादा का उलंघन करने ही से अर्थात् श्रथमें श्रीर श्रन्याय वढ़ने ही से श्राज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है; जैसे इम अपने के कुकर्मी द्वारा पतित वना सकते हैं वेसे ही सुकमी द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उन्नति के लिये श्रव हमें धर्मका श्राचरण श्रवश्य ही श्रति शीव्र शुरू करना होगा ! श्री गीतादेवी के सच्चे श्रध्ययन की श्राज हमें नितान्त श्रावश्यकता है। श्राज हमें सच्चे कर्मवीरों की वड़ी ही जरूरत है। वीर्यभ्रष्ट कच्चे कर्मवीर वड़े ही घातक होते हैं; वीच ही में किसी डर के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुप वड़े कायर श्रौर नामर्द होते हैं। "काम मदी का नहीं जो कि श्रधूरा करना, जो बात ज़वाँ से निकाले उसे पूरा करना।" वस ऐसे ही मर्द पुरुप की त्राज भारत को जरूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुप का श्रव यहाँ कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग देश के घोर शत्रु होते हैं। वीर्यनाश के कारण आज तक वहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण श्रति शीव्र करना होगा और दुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी श्रौर ब्रह्मचारी वनना होगा। 'हमारे वावा ऐसे थे श्रौर वैसे थे, ऐसा कोरा श्राभिमान और कोरी वातें हमें श्रव साफ छोड़ देनी होगी। उनकी जैसी प्रत्यच्च करनी हो करके हमें अब दिखलाना

होगा । हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यच् वीर्यवान और सामर्थ्यवान वनना होगा । त्राज भो हम भीमाज्ञेन जैसे वली श्रौर धनुर्धारी श्रर्जुन वन सकते हैं प्रोफेसर भागिक राव, गामा, भो० एकनाथ मूर्ति और भा० शहा इस वात के आज जीते जागते हष्टान्त हैं। हमारा भोजन हमी को खाना और पचाना पड़ता है। केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी .खुरावू से अथवा उसकी कोरी तारीफ से ही सिर्फ हमारा पेट कभी नहीं भर सकता; वैसे ही श्रपना, वल, तेज, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य श्रीर वैभव भी हम ही को कमाना पड़ता है। पूर्वजों की कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता । यद्यपि चाज हमारा वहुत कुछ पतन हुवा है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्मचारी यानी वीर्यवान् श्रोर वली हो सकते हैं। सैकड़ों प्रो॰ माणिकराव श्रीर सहस्रों प्रो॰ शहा इस भारत भूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं। याद रक्खो, केवल सदाचारी पुरुष ही त्रहाचारी श्रौर उन्नत हो सकते हैं न कि दुराचारी। व्यभिचारी पुरुष ! मुर्माये हुये पेड़ जैसे पानी भिलने से पुनः सजीव और चैतन्यमय हो सकते हैं वैसे ही सदाचरण से हमारी सम्पूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती हैं, श्रौर शक्तियां खुलते ही फिर हम अपने पूर्वजों की तरह अपना वल तेज व पराक्रम निश्चयपूर्वक सर्वत्र दिखला सकते हैं।

# **-- ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुप्टय**

हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में "प्रकृति के नियमानुसार" चार त्रात्रम निर्धारित किये हैं। उनमें से प्रथम और सव से

प्रथम ब्रह्मचर्णाश्रम है। मानों यह श्राश्रम सम्पूर्ण आश्रमों की नींव है श्रीर वास्तव में है भी ऐसा ही। ब्रह्मचर्णश्रम की मर्यादा उन्होंने पुरुप की २५ वर्ष की श्रीर स्त्री की १६ वर्ष की "पूर्ण दृष्टि" से निश्चित की है। इसमें तिल भर फर्क नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति को तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कटोर हैं; जो उन नियमों के अनुसार चलता है उसे वे अमृत के समान फल देने वासे होते हैं श्रीर जो उनका श्रतिक्रमण करता है उसे वे विपतुत्व संहारक वन जाते हैं। सदुपयोग करने से श्रीप्र जैसे परम उपकारी हो सकती है श्रीर दुरुपयोग करने से वही श्रीप्र जैसे महान विनाशक वन जाती है, टीक यही न्याय प्रकृति के सम्पूर्ण नियमों का भी समिनये।

त्रहाचर्य दो प्रकार के हैं। एक "नैष्ठिक" और दूसरा "उपकुर्वाण" ज्ञानम ब्रह्मचारी को "नैष्टिक" कहते हैं और गुरुगृह में यथायोग्य ब्रह्मचर्य पालन कर, विद्या प्राप्ति के ज्ञानतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को 'उपकुर्वाण' कहते हैं।

यदि कोई श्राजनम-मरण ब्रह्मचर्यव्रत धारण करे तो फिर पूछना ही क्या ? वह इस लोक में सचमुच देवता ही के तुल्य पूज्यनीय वन जाता है; ऐसे पुरुप वहुत कम हैं। 'उदाहरणार्थ:— श्री समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी द्यानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामहुष्ण परमहंस, वगैरह इसी उच्चश्रेणी के श्रादर्श ब्रह्मचारी महातमा हुये हैं जिनको श्राज संसार से पूजे जाते हुये हम श्राप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। दूसरा आश्रम 'गृहस्थाश्रम' है। इसकी मर्यादा २५ से लेकर ५० वर्ष तक की निश्चित की गई है। इसमें धर्माचरण से चलकर केवल सु-प्रजा निर्माण करने की आज्ञा है, न कि कु-प्रजा।

तीसरा ५० से लेकर ७५ वर्ष तक 'वानप्रखाश्रम' है। इस अवस्था में अपनी स्त्री को माता तुल्य मान कर, उसके साथ विपय-रहित गुद्ध व्यवहार रखने की आवश्यकता है।

चौथा और अन्तिम 'सन्यासाश्रम' है, जिसमें कि सर्वसंग परित्याग कर आत्म-कल्याणार्थ एकान्त का आश्रय लेना पड़ता है और अहर्निश ब्रह्मचिन्तन करना पड़ता है, न कि विपय चिन्तन।

एक मात्र ज्ञानी छौर विरक्त पुरुप ही सन्यास का अधिकारी हो सकता है। मूर्ख व रोगी पुरुपों को सन्यासी होना पूर्ण लांछना-स्पद और अवनतिप्रद है। सूर्ख पुरुप ख़ास कर पेट के लिये ही वीच में सन्यासी वावा वन जाते हैं। लेखक में ऐसे कई मूर्ख और दुराचारी सन्यासी और कई अधम वानप्रस्थाश्रमी अपनी आँखों देखे हैं और गृहस्थाश्रमियों को तो आप हम सब ही देख रहे हैं।

# ६ ब्रह्मचर्य श्रीर विद्यार्थी

ब्रह्मचर्याश्रम को विषयरूपी सुरङ्ग से उड़ाने वाले आज लाखों करोड़ों स्नी-पुरुप समाज में जिधर देखो उधर चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की श्विति होती है, वैसे ही खराव और गिरी दशा ब्रह्मचर्यरूपी जड़ को काटने वाले गृहस्था-श्रमियों की हो गई है। "तष्टे मूले नैव शाखा न पत्रम्" इस न्याय से बेचारे दिन व दिन सूखे जा रहे हैं श्रौर निःसन्तान वन रहे हैं। बाल पके हुये, श्रम्थे वने हुये, चश्मेलगे हुये, कमर दृटी हुई, वाहर भीतर रोगों से घुले हुये, श्राँख गाल श्रन्टर धँसे हुये, दुःखी दुर्वल श्रौर निरुत्साही वने हुये, निःसत्व निस्तेज वन कर श्रत्यन्त दरपोक वने हुये, सब तरह से श्रात्म-पतित, पापी, श्रौर गुलाम वने हुये, श्रमंख्य दुखों में सने हुये श्रौर जिन्दी ठठरी वने हुये, तिस पर भी श्रान-शूकर की तरह कामाग्नि में जलते हुये, ऐसे २०—२५ वर्ष के निर्वार्थ चूढ़े विद्यार्थी श्रौर गृहस्थाश्रमी ही श्राज सर्वत्र दिखलाई दे रहे हैं! हा! यह दश्य वड़ा ही भयानक माल्स हो रहा है। इस हृदयद्रावक दश्य से भारत-श्रेमियों का हृदय श्राज भीतर ही भीतर जल रहा है। जिनके ऊपर भारत का सचा उद्धार निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य श्राशास्थल श्रौर श्राधारत्तम्भ हैं ऐसे नवजवानों को ऐसी पतित श्रौर शोकपूर्ण दशा में देख कर किस भारतपुत्र का हृदय दुख से हिल नहीं जाता! हमें तो रलाई श्राने स्नरती है।

प्रभो ! यह हमारा वड़ा ही भारी पतन हुआ है। जो भारत एक समय परमोच उन्नति का केन्द्र था, जिस भारतवर्प में हजारों वलशाली और वीर्यशाली नरसिंह वास करते थे, जिसकी ओर कोई भी राष्ट्र आँख उठाकर नहीं देख सकता था, जो सम्पूर्ण विद्याओं में सव का गुरु था, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण दुनिया पर पड़ा हुआ था, जिसके अंगुलिनिर्देश से सम्पूर्ण दिङ्मण्डल कॉफ उठता था, वही भारत आज गुलामों का कैंद्खाना सा वन रहा है और सव तरह से पीसा, निचेाड़ा और जलाया जा रहा है। हाय ! इससे वढ़कर पतन और कौनसा हो सकता है ? नहीं, हमको अव

तुरन्त उठ खड़े होना चाहिये। इसी में हमारी भलाई है। यदि न चेतेंगे तो भारत का चिन्ह तक मिट जाने की संभावना है। इसलिये ऐ मेरे भारतवासी भ्रातृ-भगिनी-मित्रगण ! श्रव सावधान होइये ! श्राँखें खोलकर श्रपने तथा श्रन्य देशों की श्रोर जरा निहारिये श्रौर निहार कर श्रपना पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिये निश्चित से कटिवद्ध हो ब्रह्मचर्य द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिये। एक त्रहाचर्य ही के द्वारा हमारा उद्धार होना 'सहज-संभव' है, अन्य सव उपाय वृथा हैं। विन्दु को साधने वाला सप्तसिन्घुश्रों को भी अपनी मुद्दी में —कृष्त्रे में छा सकता है। संपूर्ण संसार में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है, जिसे ब्रह्मचारी पुरुष प्राप्त न कर सकता हो। हाथी का रहस्य जैसे अंकुश है वैसे ही हमारे सम्पूर्ण विद्या, वैभव श्रौर सामर्थ्य का रहस्य एक मात्र हमारा त्रह्यचर्य ही है। त्रभी भी ब्रह्मचारी वन सकते हैं और वीर्यधारण कर के अपना तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते हैं। अतः ऐ मेरे परम त्रिय भारतपुत्री! अव नींद के। छौड़ दो \* अवतक वहुत-कुछ सा चुके हो और खो चुके हो। अव जागृत होकर खड़े हो जाओं श्रौर खड़े होकर निश्चय के साथ अपने पैर सिंह के समान उन्नति की त्रोर निर्भयता से विदये। अवश्य विजय होगी, निश्चय जानो ।

#### १०-काम का दमन

"काम का उद्भव हीं न होने दो"

एक मनुष्य ने शेर का वच्चा पाला था । वच्चा वहुत ग्ररीव

<sup>\*&</sup>quot;He who sleeps, his Fortune sleeps".

था। एक दिन नींद में वह बच्चा मालिक का यांया हाथ चाटने लगा।
चाटते चाटते दांत लग जाने से हाथ का थोड़ा सा खून निकला।
श्रव वच्चा कान टेढ़ा किये खून चाटने लगा। तकलीक के मारे
मालिक जग पड़ा श्रीर श्रपना हाथ हटाना चाहा। किंचित् हाथ
हटाते ही शेर एकदम खड़ा हो गया श्रीर जाति स्वभावानुरूप
"गुर्रेर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्," गर्जन कर उसने हाथ को पंजे के नीचे मजवूती
से दवा लिया श्रीर फिर रक्त चाटने लगा। मालिक ने सोचा, "श्ररे
वाप रे! श्रव तो मामला वड़ा चेढव है। यदि मैं इसको श्रीर भी
प्यार कहाँ तो यह मुक्ते फाड़ खाये विना नहीं रहेगा" उसने निश्चय
किया श्रीर तुरन्त सन्दूक में से पिस्तील मँगवाया। पिस्तील मिलते
ही "रे नमक हराम" ऐसा कह कर तत्काल घड़ाके से गोली छोड़कर
उसे मार डाला।

ऐ मेरे प्यारे श्रातृ-भिगनी-मित्र गण !यिद् कामरूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फ़ौरन मार डालो। २५ वर्ष तक विषय से विलकुल दूर रहो। उसका स्मरण तक मत करो क्योंकि पूर्वोक्त नव-मैथुनों में से प्रत्येक मैथुन ब्रह्मचर्य का नाशक है। श्रन्थे को जैसे शीशा दिखलाना व्यर्थ है। वैसे ही कामान्य पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है। उल्लू तो दिन में हीं नहीं देख सकता परन्तु कामान्य पुरुष दिन श्रीर रात दोनों में नहीं देख सकता। कामान्य पुरुष उवल उल्लू होता है। जो विषय श्रत्यन्त दु:खप्रद, त्याज्य व नरकप्रद है वह मूर्खों को श्रत्यन्त प्रिय व मधुर मालूम होता है श्रीर जो परमार्थ मनुष्य को इसी जीवन में श्रमृत तुल्यं फल शान्ति देने । वाला श्रीर श्रन्त में मुक्त्यद है तथा जिसका श्राधार ब्रह्मचर्य के ऊपर ही मुख्यतः निर्भर है, वह परमार्थ उन्हें विष के समान कडुवी

माल्स होता है। जो बास्तव में विप है उसे श्रमृत समभना श्रीर जो प्रत्यत श्रमृत है उसे विप सममना ये घोर पाप के छत्तण हैं। यह वात निः सन्देह सत्य है कि जिसे सांप काटता है उसको मिर्च भी तीत नहीं लगती और न नीम कड़वी लगती है परन्तु चीनी उसे वहुत ही कड़वी लगती है। ठीक यही हालत विपय रूपी सप से दंशित पुरुषों की भी समिमये। उन्हें सब उलटी ही वातें सुभती हैं चौर उनकी दृष्टि में सब पाप ही पाप भरा रहता है। वे सभी क्षियों की ऋोर पाप-दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार व्यर्थ पाप के भागी वन अन्त में नरक को जाते हैं। आज वड़े वड़े देवश्वानों में भी नाच रंग व व्यभिचार घुस गया है। कई मन्दिरों पर वो भद्दे भद्दे चित्र भी खुदे हुये हैं। हा ! पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे ? गङ्गा जी में तक हुवे रहने पर भी उनकी पाप दृष्टि नहीं जाती। देव-दर्शन वे हाने मन्दिरों में और वायु सेवन के मिस से घाट पर तथा ज जगह कई गीघ वैठे हुए नित्य दिखाई देते हैं। ं नारकी जीवों को ! धिकार है,

जहाँ ्र हिरद्य घस्या, भया पुष्य का नाश। मानों चिनगी शाग की, परी पुरानी घास॥ १॥ त्रिविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्॥ २॥

भगवान् कहते हैं:—नरक के तीन प्रचग्ड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सब से पहला द्वार काम का है जिसमें कि विषय के गुलाम बलात् खींचे और दूसे जाते हैं। दूसरा द्वार कोधी पुरुपों के लिये है और तीसरा द्वार लोभियों के छिये है।

कामी पुरुप जीते जी ही नरक का अनुभव करने लगता है; वह जीते जी ही मुदी वन जाता है । जगद्गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं:—"जो छोग गन्दगी से सदा भरे हुए मल मूत्र के खानों में रममाण रहते हैं, ऐसे नारकी जीव नरक से क्यों कर तर सकते हैं ? ऐ पुरुषो ! तुम चर्ममयी नरक कु 'ड की श्रोर क्यों ताकते हो ? क्या नरक के कीट वनने के लिए ? छी छी ! इससे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा ? क्या यहीं स्वर्ग-सुख है। ज़रा तुमही सोचो कि यह स्वर्ग-भोग है या नरक-भोग ? इस प्रकार तो शुकर, कुकर श्रीर गोवर के कीड़े भी श्रानन्द मनाते हैं। इनसे फिर तुम्हारा दर्जा ऊँचा कैसा ? ऊँचे दर्जें के लिये हमें श्रवश्य श्रपने श्राचार विचार भी ऊँ चे ही रखने चाहियें ! केवल मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई ''मनुष्य'' नहीं हो सकता। विद्या श्रौर विनय, तप' व शान्ति, कान्ति व दान्ति ( लावरय तथा दमन शक्ति ) गुण व अ गर्व, धर्म व अद्म्भ इत्यादि सद्गुणों से ही मनुष्य 'मनुष्य' वन सकता है और ईश्वरत्व का प्राप्त हो सकता है। परन्तु इन सव की जड़ एक मात्र ब्रह्मचर्य है, यह सत्य वात कभी न भूछो।

कामान्ध मनुष्य तारुएय के मद से विषय में प्रीति भले ही रखता हो और अपनी मनमानी भले ही करता हो; परन्तु वे ही विषय उसे आगे इस रीति से पटक देते हैं, जैसे पेड़ों को वाड़ और आंधी! वेचारा मोहवश विषय में फँस कर "सुख की बुद्धि" से खी-संग करता है और अपने ही वीर्य का नाश कर अपने को धन्य व कुतार्थ सममता है; जैसे कुत्ता सूखी हड़ी को चवाते समय मुँह से निकले हुए खून को सूखी हड़ी से निकला हुआ समम कर अपना ही खून चूस कर वह मूखे बड़ा .खुश होता है; जैसे विच्छू

या खटमल की शय्या कदापि सुखकर नहीं हो सकती, वैसे ही विपयी पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते, वे सदा वेचैन वने रहते हैं। "दु:खी सदा को ? विपयानुरागी।" ऐसा श्रीमत् शङ्क-राचार्य भी कहते हैं। सच है, सांप के फन के नीचे बैठा हुआ चूहा कव तक छाया का सुख मनावेगा ? मेढक, सांप द्वारा आधा निगले जाने पर भी जैसा वह मूर्ख मिक्खयों के लिये मुँह खोलता है, वैसे ही कामी पुरुप भी अनेक रोगों से अधमरे होने पर भी विपय सेवन के लिये हाथ-पैर फैलाते ही हैं। गदही के छातों से नाक-मुँह फूट जाने पर भी जैसे वह गदहा गदही की श्राशा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे ही दौड़ता है; वैसी ही दुईशा काम के कीटों की भी होती है; वे सव तरह से नष्ट-श्रष्ट व दुखी होने पर भी अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विपय के पींछे मारे मारे फिरते हैं। दाद को खुजलाने से जैसे वह कदापि शमन नहीं हो सकती, उसे वैसे ही छोड़ देने तथा स्नान व उपवास द्वारा शरीर की सफ़ाई रखने ही से वह शान्त हो सकती है, वैसे ही काम के संवन से काम की शान्ति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने न देखा और न सुना ही है। सांप को छेड़ने से नहीं किन्तु सांप से दूर रहने ही से जैसे हम वच सकते हैं; वैसे ही काम के सेवन से नहीं किन्तु काम से दूर रहने ही से काम की सची शान्ति हो सकती है और हम भी पूरा शान्त व सुखी वन सकते हैं । यदि कोई नासारोगी सफ़ेद मिट्टी के तेलं को, पानी समम कर, जलते हुए भोंपड़े पर डाले, तो कैसा उल्टा परिगाम होगा ? क्या कभी ईंधन से श्रिप्त शान्त हो सकती है। कोई कहेगा, "हाँ, हो सकती है, ढेर

सी लकड़ी डाल देने से आगी बुम सकती है।" हम कहते हैं, "अधिक विषय सेवन करने से फिर तुम भी अकाल में वुम जाओगे! एक शराबी ने ऐसा ही किया। एक दिन उसने खूब शराब पी ली। नतीजा यह हुआ कि एक ही घंटे में उसकी दुर्वल बनी हुई खोपड़ी नशे के मारे फट गई और वह मर गया। ययाति राजा ने अपने पुत्र की भी आयु ली और तमाम उन्न भर उसने विषय-सेवन किया परन्तु उसकी शान्ति नहीं हुई। अन्त में वह चयी बन गया, उसको चय हो गया। इसी कारण संत उपदेश करते हैं:—

#### (भजन ध्रव-गज़ल की)

"विषयों से मन की तृप्त कराना नहीं अच्छा।
जलती अगिन की बी से बुमाना नहीं अच्छा॥१॥
सुख भोगते ये जगत के सभी हैं नाशमान।
तृष्णा बढ़ा के जी की फँसाना नहीं अच्छा॥२॥
है गच्छतीति जगत् घाम दुःख का भारी।
रंग रंग के खेल देख लुमाना नहीं अच्छा॥३॥
"धन धाम इष्ट मित्र क्य नारि और पुत्र।
इरिंगज़ धमण्ड इनका न करना कभी अच्छा॥४॥
'वामन' है आयु चीतती अब से भी ज़रा चेत।
दुर्लभ शरीर पाके गँवाना नहीं अच्छा॥५॥
अतएव, प्यारे भाइयो! जहाँ तक हो सके वहाँ तक, मनुष्य को

<sup>\*</sup> जानेवाला किंवा वदलने वाला जगत्।

वेकाम वनाने वाले इस दुर्भर यानी कभी भी तृप्त न होने वाले महापेट् व पापी काम से सदा दूर रहे। इसी में कल्याण है।

'यच कामसुखं लोके यच दिःयं महत्सुखम्। तृष्णात्तय सुखस्यते नाईतः षोड़शीं कलाम्॥१॥

श्रर्थात्, निष्कामता में यानी विषय वैराग्य में जो सुख भरा हुआ है उसका सोलहवाँ हिस्सा भी सुख संसार के व स्वर्ग के समस्त विषयों में तथा दिन्य ऐश्वर्यादि में नहीं है। अतः इस महाशनो महापाप्मा काम रिपु को "भगवान के आज्ञानुसार" तुरंत मार डालो, नहीं तो वह दुष्ट तुम्हें ही मार डालेगा! याद रक्खो।

#### (भजन)

श्रनारी मन काम नरक के। मूछ ।। श्रु ।।
रङ्ग कप में रह्यो लुभाना, भूछ गया हरिनाम दिवाना ।
या यौवन का कौन ठिकाना, दो दिन में हो घूछ ।।१॥
श्रमृत-्भरे कलश वतलाये, धरि धरिके श्रानन्द मनावे ।
चमड़े की थैली है मूरल, जापे रह्यों वड़ों फूछ ।।२॥
'जा मुख के। चन्दाकर मानो, थूक लार चामें लिपटानो ।
छी छी छी छी ! तुमारी मतिपर, विष्ठा में गयो भूछ ।।३॥
कैसा भारी धोका खाया, हाड़चाम पर मन ललचाया ।
'वामन' इस पर गौर किया कुछ ? यही कालके। शुन्त ।।४॥

## ११-प्रकृति का स्वभाव

प्रकृति का स्वभाव श्रायन्त कठोर श्रीर द्यालु है । वह श्रायन्त न्यायित्रय है । न्याय में वह स्वमा नहीं करना जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है श्रीर दुराचा-रियों के लिये वह पूरी रास्ति है। वह स्वयं रास्ति कदापि नहीं है। वह परम द्यालु जगन्माता है। केवल दुराचारियों ही का वह रास्ति जैसी प्रतीत होती है। परन्तु दएड में भी हम सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता है। ठोकर खाने ही से मनुष्य सावधान होता है।

श्राज श्रत्यन्त वीर्यनाश के कारण तरुण समाज श्रत्यन्त नाशोन्मुख हो रहा है श्रौर दिन पर दिन रसातल को जा रहा है। चाहे तुम कितने ही श्राँधेरे में श्रौर कितने ही चालाकी से वीर्य-नाश करो श्रौर श्रपने को कितना ही सुरिचत व वृद्धिमान सममो श्रौर कुकमों को छिपाने की कैसी ही कोशिश करो, परन्तु वीर्य-नाश होते ही मृत्यु तत्काल तुम्हारे द्वार पर श्रा डटती है श्रौर तुम्हारा इन्तजार करती है। प्रकृति माता श्रपने हाथ में डंडा लिये तुम्हारी वह नीच कृति देखती है तथा प्रत्येक वूँद के लिये तुम्हारे मर्म स्थानों पर कठोर डंडा प्रहार करती है। ज्यों ज्यों तुम वीर्यनाश करोगे त्यों त्यों वह तुम्हें मारते मारते वेदम व श्रधमरा कर डालेगी। तब भी यदि नहीं चेतोगे व सुधरोगे तब श्रम्त में तुम्हारा इंतजार करती हुई मृत्यु की श्रोर तुम्हें, सड़े फल की तरह, फेंक देगी, तुम्हें उठा के नरककुण्ड में विठा देगी!

श्राज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन डंडों की चोटों

के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे हैं। कितने ही हतभागी छोग महारोगियों की तरह खटिया पर पड़े पड़े तड़फड़ा रहे हैं कोई गर्मी से पीड़ित है। कोई फिर भी, उन निशानों को लिये हुए समाज में इधर-उधर मूठे ही छाती निकाल कर ऐंठते हुए श्रकड़ कर घूम रहे हैं। कोई माछा फेर रहे हैं और इधर नाड़ी भी टटोछ रहे हैं श्रीर मन में राम का नहीं, किन्तु काम का जप कर रहे हैं। श्रव कहिये ऐसे छोगों की क्या गित होगी? वेचारों की "इतो श्रष्टस्ततोश्रष्टः" ऐसी ही त्रिरांकु की तरह दुर्गति होगी, और क्या? दम्भाचार में न दीन है न दुनिया ही है।

> "वंचक भक्त कहाय राम के । किंकर कंचन हाय काम के ॥"

वहुत से वालक तो ऐसी दुर्गित को पहुंच गये हैं कि उन्हें भात तो क्या पर दूध तक नहीं पच सकता, पाखाना भी साफ नहीं होता। खाना तथा पाखाना में वड़ी ही दुर्दशा हो गई है। भोजन कर भी लिया तो पचता नहीं। इधर खाया और उधर निकल गया। यदि पचा भी तो उसका सार वीर्थ शरीर में रहने नहीं पाता। रोज स्त्रप्रदोप अर्थात् धातुच्चय हुआ करता है। फिर छिपे छिपे वैद्यों की दूकान दूं दते हैं! परन्तु उनको याद रहे कि वीर्यनाश करनेवाला यदि साचात् धन्यन्तिर ही क्यों न हो तथापि वह भी अपने को कदापि वचा नहीं सकता। फिर दूसरे वीर्यहीनों को वह कैसे वचा सकता है शाजकल के डाक्टर वैद्य क्या धन्यन्तिर से भी ज्यादा वद गये हैं ? हाँ! छूटने मारने में वे अवश्य वदेन्चदे हुये हैं। किसी ने वैद्यों को "यमराज का भाई" कहा है, सो वहुत ही यथार्थ है। यम तो केवल प्राण ही हर लेता है पर वैद्य प्राण श्रीर धन दोनों खूट लेते हैं। दवाश्रों से रोग "जड़" से श्रन्छे नहीं हो सकते। दवा से रोग थोड़ी देर के छिये दव सकते हैं सही, परन्तु कुछ श्ररसे के वाद वे दूसरी शक्त में पैदा होते हैं। "मरज़ वढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की" इसका यही प्रत्यच प्रमाण है कि "ज्यों ज्यों डाक्टरों व वैद्यों की संख्या वढ़ती जाती है त्यों त्यों रोग श्रीर रोगियों की भी संख्या वढ़ती ही जाती है श्रीर इस वात की कोई जानना चाहता हो, तो वह श्रखवारों में दवाश्रों के विज्ञापनों को देख सकता है। प्यारे मित्रो, विदेशी लोग इन विज्ञापनों को देख कर दिलमें क्या सोचते होंगे?

हम ही श्रपने डाकृर हैं।

भाइयो ! छौटो ! प्रकृति माता की रारण में आओ । वह परम दया है । तुम्हारा जरूर सुधार करेगी । विश्वास रक्खो । प्रकृति माता की दया विना कोई एक घण्टा भी नहीं जी सकता । नाक, कान, मुंह, मल, मूत्र, लचा इत्यादि द्वारा, बल्कि रोम रोम से, वह हमारे भीतर का संपूर्ण जहर हरदम बाहर निकाल कर फेंकती रहती है और हमें चंगा किया करती है । श्रतः हमें चाहिये कि प्रकृति के "पञ्चामृत" का अर्थात् शुद्ध हवा, प्रकाश, पानी, भूमि व श्राकाश (Space) इनका रोज यथेष्ट पान करें श्रीर कुकमों को त्याग कर सुकमों द्वारा श्रपना पुनरुद्धार कर लें। हमारा उद्धार हमारे ही हाथ में हैं। वस्तुतः हम ही श्रपने डाकृर हैं, गुरु हैं।

पद—(राग—ग्रसावरी) ''कर्मी' का फल पाना होगा। भृः॥ ''क्यों न अरे त् चेत में श्रावे, सभी ठाट तज जाना होगा।

विषय भोग से सभी तरह वच, . बचा न तो सड़ जाना होगा॥ १॥ "सुर-दुर्रुभ-तनु भोगी श्वानवत्, क्या श्रव कहळाना होगा। धर्माधर्म कक् नहिं मान्यो, कर्म-द्रुड यहीं पाना होगा॥२॥ श्रन्त समय परे मन मूरख! जङ्गल तेरा ठिकाना होगा। कुछ इस जगमं कीर्ति क्रमा ले, धर्महि से साथ जाना होगा ॥३॥ "भूछि गये। कर्त्ष्य श्रापना, देख बहुत पञ्जताना होगा। श्राँखे रहते श्रन्धा मत वन, शुभ विवेक से तरना होगा॥ ४॥ "जैसा जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल खाना होगा। अव भी 'वामन' चेत में श्राजा, नहिं ते। दुर्गति पाना होगा॥४॥ ''गत' न शास्य'।''

"बीती ताहि बिसार दे, ग्रागे की सुधि लेई।"

सचमुच हमको अब जरूर सम्हलना होगा। जलते हुए मकान से वाहर निकल आने में ही बुद्धिमानी है; उसी में जिन्दगी है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुपों के सदुपदेशा- नुसार हमको तन-मन-धन से शीध्रतया जरूर चलना होगा। माता

पिता अथवा गुरु यदि अधर्ममयी आज्ञा करते हां तो उनकी वह आज्ञा भ्रुव महाद, शुक्र, आदि की तरह कदापि न माने। मिक्मिपतामह ने अपने ब्रह्मचर्य के भंग करने की गुरु की अनुचित आज्ञा विहकुल नहीं मानी; तव गुरु शिष्य में युद्ध लिड़ा। अन्त में परशुराम जी को उस महान् प्रतापी अखगड ब्रह्मचारी धर्मप्रतिज्ञ भीष्म के सामने हार माननी ही पड़ी। अहा! क्या ही यह ब्रह्मचर्य का प्रताप है ? हमको भी अपने ब्रह्मचर्य के पालन में अब ऐसा ही दृढ़प्रतिज्ञ होना चाहिये।

"धैर्य्य न टूटै पड़े चेाट सौ घन की। यही दशा हे।नो चहिये निज मन की॥"

सवमुच 'हृद्य से' चाह्ने वालें। कें। जैसी वुराई सहल है, वैसी मलाई भी सहल है। श्रतएव मनुष्य को चाहिये कि वह अपने दुष्ट्त मन को हठपूर्वक या विवेकपूर्वक विषय से हटावे। वुराई एकाएक दूर नहीं हो सकती यह वात सच है परन्तु "पुरुपस्य प्रयत्न शीलस्य श्रसाध्य नास्ति।" पुरुपार्थी पुरुप के लिये संसार में कुछ भी श्रसाध्य व श्रशक्य नहीं है। हृद्य से उचित प्रयत्न करने पर सव कुछ सरल है। श्रभ्यास से श्रसाध्य भी साध्य हो जाता है। बड़े बड़े श्रक्तीमची श्रीर शराबी भी श्रपनी मात्रा को थोड़ी थोड़ी घटाते घटाते श्रन्त में न्यसन-मुक्त हो गये हैं, इस बात को कभी न भूलो। वैसे ही हम भी सुधर सकते हैं।

# १२-मन व इन्द्रियाँ

रहे शान्त जो युवा में , शान्त घीर वह वीर । नष्ट हुए पर वीर्य के, का न बने गम्भीर १॥१॥

सच्चा क़ुशल सारथी वहीं है जो उन्मत्त घोड़ों को श्रपनी क़ावू में रखता है; उन्हें उच्छुङ्ख्य नहीं होने देता। वैसे ही सच्चा वीर पुरुष वही है जो कि युवावस्था में भी प्रवल इन्द्रियों को श्रपने अधीन रखता है; उन्हें स्वतंत्र व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता। शत्रु श्रों पर श्रौर संपूर्ण राजाश्रों पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा शूर नहीं कहा जा सकता। सच्चा शूर वही है जो मन और इन्द्रियों का स्वामी है और मन तथा इन्द्रियों पर केवल महापुरुप ही ऋधिकार चला सकते हैं ऋौर कोई भी मनुष्य यदि सदुपदेशों के अनुसार मन-क्रम-वचन से चले तो महापुरुष हो सकता है। इसमें कुछ भी कठिनता नहीं है। मैला कपड़ा जैसे पुन: साफ़ है। सकता है। वैसे ही विषय व दुर्व्यसन से गन्दा बना हुवा मन भी पुन: साफ हो सकता है। परन्तु अटल निश्चय व पूरी हद्ता होनीचाहिये।पवित्र मन माता, पिता. गुरु व मित्रों से भी श्रिधिक उपकारी है; मन ही मनुष्य के। नरक में फॅकता है श्रीर मन ही मनुष्य के। नरकमें से निकाल कर ऊँचे पद पर पहुँचाता है; मन ही सुख दु:ख का असली कारण है; मन ही स्वर्ग व नरक, वंघ व मोच्च का प्रदाता है,—ऐसा भगवान श्री कृष्णचन्द्र का वचन है। अतः मन की इख़ियार में रक्खे। मन बड़ा दग़ा-बाज़ है। नन के वायदे के। कमी न माने। "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।" यह अटल सिद्धान्त जानो। मन के। न

बाँधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा, यह निश्वय समसो। क्या आपके इसका अनुभव नहीं है ? "आत्मोद्धार कैसे हो ?" इस पर सन्त कहते हैं "मन की कधनी से उलटी रीति पर चले।—उलटी चाल चले।। मन का गुलाम सब का गुलाम है। वह पंडित होने पर भी महामूर्ख है, बलवान होने पर भी महान दुर्बल है और राजा होनेपर भी पूरा दुखी, अभागा और मिखारी है।" मन का स्वामी ही सम्पूर्ण जगत् का स्वामी है, चाहे वह शरीर से भले ही दुर्बल हो। श्रीगोस्वामो जी कहते हैं:—

काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान। तुलसी परिडत मुखो, दोनी एक समानं॥१॥

अतः हमें चाहिये कि इस ग्रन्थ में दिये हुये सरल, श्रेष्ठ व अमूल्य नियमों द्वारा अपने मन को स्वाधीन कर ब्रह्मचर्य का सचा पालन करें तथा अपना सच्चा उद्धार कर लें।

# १२-वीर्थ की उत्पत्ति

"रसाद्रकं ततो मासम् मासानमेदः प्रजायते। मेद्र्याऽस्थि ततो मजा मजायाः गुक्रसंभवः॥

—श्रीगुश्रुवाचार्य

मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह प्रथम पेट में आकर पचने लगता है और उसका रस बनता है; उस रस का पांच दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पेदा होता है; रक्त का भी पांच दिन तक पाचन होता है और उससे मांस बनता है। पाचन की यह किया एक सेकरड भी वन्द नहीं रहती। एक को पचा कर

दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसा एक से एक सार पदार्थ तैयार हुआ करता है और प्रत्येक किया में फजूल चीजें मल, मूल, पसीना, आँख, कान व नाक का मैल, नाखून, केशादिक के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार पाँच दिन के बाद मेदा से अक्षि, अक्षि से मजा और मजा से सप्तम सार पदार्थ "बीर्य" वनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। यही "वीर्य फिर ओं जल्' रूप में संपूर्ण शरीर में चमकता रहता है। खों के इस सप्तम शुद्धाति शुद्ध सार पदार्थ के। "रज" कहते हैं। दोनों में मिन्नता होती है। वीर्य काँच की तरह चिकना और सफ़ेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। अस्तु। इस प्रकार रस से लेकर बीर्य वा रज तक छः धातुओं के पाचन करने में पाँच दिन के हिसाब से पूरे ३० दिन व करीव ४ घएटे लगते हैं, ऐसा आर्य शास्त्रों का सिद्धान्त है। \$%

यह वीर्य वा रज कोई खास जगह में नहीं रहता। संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। वादाम या तिल में जैसे तेल, दूध में जैसे मक्खन, किसमिस व ईख में जैसी मिठास, काठ में जैसी श्रिप्त किंवा फूल में श्रथवा चन्दन में जैसे सुगन्ध सर्वत कए कए में भरी रहती है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक श्रणु परमाणु में भरा हुआ है। वीर्य का एक वूँद भी निकलना मानो श्रपने शरीर के। नीवू की तरह निचोड़ ही डालना है।

<sup>#</sup> धाती रसादौ मज्जान्ते प्रत्येकं क्रमती रस:।

श्रहो रात्रात्स्वयं पंच साहु<sup>°</sup> दग्डं च तिष्टति ॥ इति भोजः।

अर्थ-- रस से मल्जान्त पर्यन्त प्रत्येक धातु पाँच दिन रात व डेढ़ घड़ी तक रहती है। ( हाई घड़ी का एक घन्टा होता है )

जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त नवधा मेथुन द्वारा शरीर के समस परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं; श्रौर शरीर के प्रत्येक श्रवयवों को रेल की तरह वड़ा भारी धक्का पहुँचता है।

हस्त-मैथुन क्ष श्रौर प्रत्यत्त मैथुन को छोड़ श्रन्य सप्त-मैथुनों द्वारा जो बीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है वह श्रण्ड-कोप में श्रा ठहरता है। यह पतित बीर्य पदन्युत व क्षेत्री राजा की तरह हतवल व तेजोहीन वन जाता है। बीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी त्रण निर्वल, निस्तेज, दुःखी व श्रल्पायु वन जाता है। जब तक तेल उत्पर चढ़ता है तभी तक दीपक की स्योंति प्रकाश फैलाती रहती है श्रौर ज्यों ज्यों तेल का नाश होता जाता है त्यों त्यों वह मन्द होते होते श्रन्त में युक्त जाता है। वैसे ही जब तक बीर्य उत्पर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक-दमक, उत्साह श्रानन्द व वल दिखाई देता है श्रौर ज्यों ज्यों वह नीचे उतर कर नष्ट होने लगता है त्यों त्यों चमक-दमक, उत्साह श्रानन्द वल श्रौर श्रायु सभी धीमे पड़ जाते हैं श्रौर श्रन्त में जीवन-दीप भी युक्त जाता है—जीवन का सर्वनाश होता है।

वीर्य के ऊपर चढ़ने ही को शास्त्र में ऊर्ध्व-रेता कहते हैं श्रीर पतन को श्रधःरेता । श्रखराड ब्रह्मचारी में श्रीर जिसका एक मरतवे भी वीर्य पतन हुश्रा हो—इन दोनों में बहुत ही फ़र्क होता

<sup>\*</sup>पाठकों को स्मरण होगा कि ''हस्तमैथुन'' में हमने वीयनाश के सभी श्र-प्राकृतिक साधन समाविष्ट किये हैं।

है। ऐसे पुरुप की ऊर्ज रेता बनने की देवी शक्ति वहुत कुछ नष्ट हो जाती है तथा उसका छाधःपात होता है। और यह वात, एक ही मरतवे के वीर्यनाश से विश्वामित्र का कितना भयङ्कर पतन हुआ, इस उदाहरण से भली भांति सिद्ध होती है। वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का भी पतन तत्काल होता है। उस की संपूर्ण शिक्यों का हास होने लगता है। ज्यों ज्यों वीर्य का नाश होगा त्यों त्यों जीवन का भी अवश्य नाश होगा और ज्यों ज्यों वीर्य धारण किया जायगा त्यों त्यों जीवन का भी तारण होगा और मनुष्य यहुत उम्र तक जीवित रहेगा। ग्रह्मचर्य हो से मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसमें देवी शिक्त्या प्रगट हो सकती हैं।

श्रव यह जानना श्रत्यावश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदाहोता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है कि एक मन यानी १४० सेर खुराक से ११ सेर किथर वनता है श्रीर ११ सेर किथर से दे। तोला वीर्य वनता है, यानी "एक तोला वीर्य के वरावर चालीस तोला किंवा श्राध सेर खून" यह उन का सिद्धान्त है।

यदि निरोग सनुष्य सेर भर ख़्राक रोज खावे तो ४० सेर ख़्राक ४० दिन में खावेगा। ऋतः यह सिद्ध हुआ कि चाळीस दिन की कमाई दें। तोळा चीय है। इस हिसाब से ३० दिन की अर्थात एक महीने को डेढ़ तोळा हुई।

#### वीर्य का नाध

एक वार में मनुष्य का वीर्य डेढ़ तोला से कम क्या निकलता होगा ? जो कि ३० दिन की कमाई है। श्रव जरा विचारने की वात है कि इतने कठोर परिश्रम से तीस दिन में प्राप्त होने वाली डेढ़ तोला अमूल्य व अतुल्य दौलत एक च्राग ही में फूँक डालना कितनी घोर मूर्वता है ? यह कितना घोर पतन है ? ऐसा पुरुष उस मूर्ख वागवान के समान है, जो तन, मन, धन से दिन-रात परिश्रम कर फूलों का मुन्दर वारा तैयार करता है और पैदा हुए असंस्य फुलों का इत्र निकलवा कर उसे मोरियों में डालता वा डलवाता है। श्रामदनी एक रूपया की खर्च तीस रूपयों का ऐसा जितना श्रन्धा, मूर्ख, पागल और भिखारी है, उससे करोड़ गुना वह मनुष्य मूर्ख, पागल, अन्धा, भिखारी, रोगी, दुःखी, श्रभागा और काल का शिकार है जो एक महीने से कहीं ज्यादा की वीर्य-सम्पदा एक दिन में खाक कर डालता है। एक मरतवे के वीर्यनाश से ही यदि मनुष्य की महा दुईशा होती है तब रोज़ दो-दो तीन मरतवे श्रथवा चौथे, आठवें हिन वीर्थनाश करने वाले फिर अति शीव नष्ट होंगे इसमें संदेह ही क्या है ? श्रतः जिन्हें दोर्घायु व सुखी वनना है, उन्हें महीने में एक मरतवे से श्रधिक श्रथवा श्रीमनु महाराज के श्राज्ञानुसार 'ऋतुकाल' का सच्चा श्रर्थ समभ फर महीने में दो मरतवे से श्रधिक तो, कभी भी चीर्यनाश न करना चाहिये। नहीं तो उलटा श्रपना ही नाश हो जायगा, यह वात याद रक्खो।

श्रीस ( युनान ) के महा ज्ञानी तत्ववेत्ता साक्रेटीज ( सुकरात ) से किसी ने पूछा कि "क्षी प्रसंग कितने मरतवे करना चाहिये ?" उत्तर मिला कि "जन्म भर में एक वार !" फिर पूछा "यदि इतने से शान्ति न हुई तो ?" "श्रच्छा, फिर साल भर में एक वार करे।" "उतने से भी मन न माने तो ?" "श्रच्छा फिर मास

भर में एक वार करें" "इतने पर भी न रहा जाय तो ?" श्रच्छा फिर एक मास में दो वार कर सकते हो; परन्तु जल्दी मृत्यु होगी ?" "इतने पर भी शान्ति न मिली तो ?" श्रच्छा तो, फिर ऐसा करे कि श्रपने कफ़न का सब सामान लाकर घर में पहले रख दें श्रीर फिर जैसा दिल में श्राध वैसा किया करें! क्योंकि न मालूम किस समय उसकी मौत श्रा जावे श्रीर उसे खा डाले!"

रित-प्रसंग में श्रनेकों के श्रनेक मत हैं। चाहे कितना ही मत-भेद क्यों न हो परन्तु सार वात यह है कि वीर्यनाश जितना ही कम किया जायगा उतना ही स्वास्थ्य श्रधिक श्रन्छा होगा श्रीर मनुष्य दीर्घायु रहेगा, यह मत सभी को मान्य है। जितना ही श्रधिक विषय का सेवन किया जाता है उतना ही मन श्रधिक श्रशान्त, मलीन, पतित व दु:खी हो जाता है। वह तब ही शान्त हो सकता है जब वह या तो धर्म के श्रथवा प्रकृति के नियमानु-सार चले किंवा मिट्टी में मिल जाय!

#### सव के सव ब्रह्मचारी

कोई कह सकता है "सभी छोग ब्रह्मचारी वन जाँय तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे" ? हम कहते हैं—"मित्रों ! सृष्टि चछाने की फिक्र आप न करें। सृष्टि का चलाने वाला निराला ही है। केवल आपही अपनी फिक्र करो और विपय के कारण अकाल में नष्ट-अप्ट न बनो ! ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट तो नहीं किन्तु मुक्त अव-रयमेव हो सकती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आत्मोद्धार का तथा विश्वोद्धार का सच्चा रहस्य है। अखाउड वीर्यधारण तथा शास्त्रोक्त विपय सेवन का नाम ही ब्रह्मचर्य है। वस्तुतः 'ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट होगी' ऐसी शंका करना ही व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है। प्रकृति शान्त होते हुए भी 'श्रनन्त है वस इसी एक वाक्य में इस प्रभ का मुँह-तोड़ उत्तर है। हमारे ब्रह्मचारी होने से श्रनन्त श्रयात श्रन्त-रहित प्रकृति का श्रन्त कदापि नहीं हो सकता, यह वात हमें कभी न भूलनी चाहिए। श्रतः मित्रो! प्रथम श्रपने ही उद्धार की कोशिश करो। क्योंकि श्रात्मोद्धार ही लोकोद्धार है। यदि ऐसा न करोगे तो तुन्हारी चमगीदड़ की भांति उत्टी थिति होगी, निश्चय जानो।

## १४-गृहस्थी में ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्वे समाप्याय गृहधर्म समाचरेत्। ऋणत्रय विमुक्त्वर्थे धर्मेणोत्पादयेत् प्रजाम्॥ १॥

त्रहाचर्य की अवस्था पूर्ण होने के वाद पचीस वर्ष की युनावस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे श्रोर ऋण्वय विमुक्त पर्य (देव-ऋण, ऋपि-ऋण व पितृ-ऋण इनसे छुटकारा पाने के हेतु) धर्म की विधि से सुप्रजा निर्माण करे, न कि कुप्रजा।

शालों में हमारे श्राचार्यों ने प्रकृति के नियमानुसार ब्रह्मचर्य के नियम पहले ही से वाँघ रक्खे हैं। प्रकृति के नियमों के तोड़ने से किसी का भला नहीं हो सकता। यदि उन नियमों के श्रानुसार चले तो मनुष्य की के रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकता है। श्रावण्ड ब्रह्मचारी में श्रीर गृहस्थ-ब्रह्मचारी में यद्यपि बहुत फर्क़ होता है, तब भी धर्म-नियम के श्रानुसार चलने वाला गृहस्थ-ब्रह्मचारी भी महान तेजस्वी, श्रोजस्वी, यशस्वी, मनस्वी श्रार्थात मनोनिप्रही व सामर्थ्य-सम्पन्न होता है। जिस स्थान में सच्चा

ब्रह्मचारी पहुँच सकता है उसी स्थान में सच्चा गृहस्थ भी जा सकता है। परन्तु त्र्याज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत में कितने होंगे ? बहुत ही कम ! यह नितान्त सत्य है कि सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी के न होने से ही भारत ग़ारत हो रहा है; घर घर में कुसन्तान फैल गई है, जो कि १२ वर्ष की उम्र के वाद ही अपने त्रह्मचर्य का सत्यानाश करने में प्रवृत्ति होती है। स्वयं माता-पिता ही अपने कन्या-पुत्रों के ब्रह्मचर्य के नाश का वाल-विवाहद्वारा खुइमखुइा'यथेष्ट प्रवन्ध कर रहे हैं। भला ऐसे नादानों से खुद उन्हीं की नहीं, तो देश के भलाई की आशा कैसे की जा सकती है ? जो प्रकृति के नियमां को पैरों के तले कुचलता है, उसे प्रकृति भी कठोरता से कुचल डालती है। वहुत से विवाहित पुरुषों का ख्याल है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने में चाहे जव, हरू में कोई भी दिन और रात में चाहे जितने मरतवे, कितने ही काल तक, विषयोपभोग करना विलक्कल शाख्न-संगत श्रीर ईश्वरीय श्राज्ञा के श्रनुसार है; उसमें कुछ भी पाप या श्रधर्म नहीं है श्रीर न उसमें छुछ हानि ही होती है। परन्तु यह . ख्वाल ऋत्यन्त ग़लत और महा नाराकारी है। भाइयो ! जरा प्रकृति की स्रोर तो देखों ? पशुस्रों की स्रपेक्षा मनुष्य कितना वलहीन है ? तथा पशुत्रों का जननेन्द्रिय सामर्थ्य कितना ऋस्प व नियमित है ? इस पर से मनुष्यों को, जो कि घोड़ा, वैल, हाथी, सिंहादिकों से कम शारीरिक सामर्थ्य रखता है, कितना अत्यरूप व अत्यन्त नियमित विषय सेवन करना चाहिये, इसका आप ही हिसाव लगाइये ! सब कहा जाय तो मनमाना विषय सेवन करने वाळा पशुत्रों से भी गया बीता है। ऋपियों का सिद्धान्त है कि:—

#### ऋतावृती स्वदारेपु संगतिया विधानतः । ब्रह्मचयतदेवोकं गृहस्थाश्रमवासिनाम् ॥

—श्रीयाद्मवत्त्रय

"ऋतुकाल में अपनी छी से (धर्मपत्नी से) विधियुक्त अर्थात् शालाज्ञानुसार केवल सन्तान के हेतु समागम करने वाला पुरुष, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, ब्रह्मचारी ही है।" 'सन्तानार्थ च मैथुनम्' यह स्पष्ट व सख़ शालाज्ञा है, याद रक्खो। श्री मनुमहाराज कहते हैं—'भास में ऋतुकाल में केवल दो ही रात्रि में जो धर्म-शालाज्ञानुसार छी-सेवन करता है वह धर्मात्मा पुरुष छी रहते हुए भी ब्रह्मचारी है।"

इसमें का "ऋतुकालक्ष" यह शब्द खत्यन्त महत्व का है।
ऋतुकाल का मतलव खी के रजोदर्शन काल का चौथा ही दिन
नहीं है उस दिन यदि शिवरात्री एकादशी ख्रथवा नवरात्र स्राया

श्रार्डर भेजने का मुख्य पता:— मैनेजर, राष्ट्रोद्धार-कार्यालय, बड़ौदा (BARODA)

<sup>\*</sup> चातुषाल का सच्चा श्रर्थ जानना हो ग्रौर घर में 'होरे' निर्माण कर्ने हों तो लेखक को 'मन-खांच्छित सन्तित' नामक ग्रत्यन्त महत्व पूर्ण करीय 800 पृष्ठों को मीलिक किताय ज़रूर पढ़ो, मनन करो व ग्राचरण में लाग्रो। इसमें का एक एक नियम लाख लाख रुपयों का है। किताब हृदय में हो रखने योग्य है। एक हज़ार ग्राड से ज्ञाने पर छपवाना ग्रुक्त कर देंगे। मूल्य दो रुपया रहेगा। किताब में लगभग सात ग्राठ सुन्दर चित्र भी रहेंगे।

हो तो ? श्रथवा घर में ही कोई मर गया तो ? क्या उस दिन कामरिपुचरितार्थ करना ही होगा ? नहीं, कदापि नहीं ! वैसा करना पूर्ण श्रधमें व महापाप होगा।

वस इससे श्रिधक हम यहाँ पर इस वात का जिक्र नहीं करना चाहते। विष भी यदि डाक्टर की राय से खा ले तो वह भी श्रम्त के तुल्य फल देता है, वैसे ही श्रपनी छी का सेवन भी, यदि धर्म-शाखानुसार सुतिथि, सुनन्नत्र का विचार कर, 'प्रमाण' में करे तो वह भी परम कल्याणकारी होता है। 'श्र-प्रमाण' में निस्संदेह नाश है। प्रमाण से लेने पर विप भी रोगियों के लिये श्रम्त वन जाता है। क्रुसमय पर बीज बोने वाला किसान इव जाता है। ठीक यही न्याय श्रपनी छी के सेवन में भी समम लीजिये। याद रक्खो, धर्मानुकूल चलने ही से हम, गृहस्थी में भी, ब्रह्मचारी वन सकते हैं श्रीर घर में जैसी चाहे वैसी शूर, वीर, श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। श्रन्यथा पर-दारा-गमन न करने पर भी, मनुष्य व्यभिचारी पद को प्राप्त होता है श्रीर उसकी सव तरह से दुर्गति होती है। प्रमाणः—

धर्माधौ यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशांतुगः। श्रीप्राण्धनदारेभ्योः चित्रं स परिहीयते॥

• जो धर्मतत्व का परित्याग फरके, इन्द्रिय-जरा हो खेच्छाचार अर्थात् अपनी मनमानी करता है, शीव्र ही, धन, प्राण, स्नी, पुत्रादि सभी नष्ट होकर, उसकी महान दुर्गति होती है। और जो धर्मतत्वानुसार चलता है, उसका देखते ही देखते सब तरह से उत्कर्ष होता है और अंत में सद्गति होती है। "तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धर्म' शुक्तं च रत्तयेत् !" इसलिये सर्व प्रकार से प्रयत्नपूर्वक धर्म व वहाचर्य की रत्ता कीजिये। क्योंकि धर्म ही जीवन है श्रीर श्रध्मं ही मृत्यु है ! तथा बहाचर्य ही जीवन है श्रीर वीर्यनाश ही मृत्यु है।

## १५-वाल-विवाह

वाल-विवाह यह प्रत्यच्च काल-विवाह ही है। यह पूर्णतया ब्रह्मचर्य्य का नाशक है। वाल विवाह सर्वथा धर्म-विरुद्ध व श्राप्र-• कृतिक है। तथा वेद शास्त्र के प्रतिकृल कि है। प्रकृति के नियमातु-सार ही धर्मशास्त्र में नियम है। श्रतः वालविवाह प्रकृति एवं धर्म के विरुद्ध कैसा है सो श्रव सुन लीजिए—

(१) जो पेड़ जल्दी वहते, जल्दी फूलते-फलते हैं (जैसे केला, पपीता, रेंड इत्यादि) वे उतने ही जल्दी नष्ट भी होते हैं। वैसे ही जो वालक वालिकायें जल्दी व्याही जाती हैं, जल्दी ऋड़ मित होती हैं, (केवल ऋड़ प्राप्त होना यही स्त्री की युवावस्था का

# वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्।
 म्राविण्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्॥१॥

सबसे श्रेष्ठ स्मृतिकार साझात् वेदमूर्ति मनु जी कहते हैं—' जब तक लड़का तीन दो वा एक वेद पूर्ण न सीख ले ग्रीर कम से कम २५ वर्ष तक भ्राखंड ब्रह्मचर्य ब्रत पालन कर ग्रापने को गृहस्थी चलाने के लिये पूर्ण समर्थ न बना ले तब तक भ्रापनी भादी कदािय न करे। यही वेद की ग्राजा है। 'स्वयों के लिये भी ऐसी ही ग्राजा है। इसके लिये प्रमाण :—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्। श्रन्डवास् ब्रह्मचर्येणाश्यो द्यासं जिगीपति॥ लच्या नहीं है। दुध-मुँहे दाँत को ईख चूसने के लायक सममना घोर मूर्खता है। ऋतुकाल का सचा अर्थ सममो ! कम से कम गर्माधान के समय स्त्री की आयु १६ वर्ष की होनी चाहिए। और पुरुष की २५ वर्ष की ) और जो जल्दी लड़के, वच्चे वाली होती हैं, वे वहुत जल्द रोगप्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त होती हैं। प्रत्यच्च उनकी ही यह हालत है, तब फिर उनके सन्तान की कौन कहे ? "वाप से वेटे सवाई" जल्दी मरते हैं। तदनन्तर माता-पिता रोते हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या-पुत्रों को चिता पर लिटा कर फूँकते हैं और अपना काला मुँह लेकर घर वापस आते हैं। वाह रे प्रेम!

- (२) जो पेड़ जल्दी नहीं वढ़ते (जैसे आम, इमली, अमरूद इलादि) और जल्दी फूलते-फलते नहीं वे जल्दी मरते मी नहीं। वैसे ही जो वालक वालिकायें ज्यादा उम्र में व्याही जाती हैं और गर्भाधान के समय स्त्री की १६ व पुरुप की २५ वर्ष की आयु होती है और जो धर्म-नियमों के अनुसार चलते हैं, वे निस्सन्देह सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं, ऐसा भीष्म-पितामह का सिद्धान्त है। परन्तु अकाल ही में माता-पिता वने हुए अकाल ही में यमपुर सियारते हैं। "अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्तिगतायुषः।"
  - —श्रीभीष्म ।
- (३) घास की श्रिप्त जैसी जल्दी वढ़ती है वैसी ही जल्दी वुक्त, भी जाती है श्रीर खेर, श्राम, इमली की श्रिप्त जल्दी नहीं वढ़ती श्रीर इस कारण जल्दी वुक्ती भी नहीं। "जो जल्दी वढ़ता है सो जल्दी गिरता भी है" यही प्रकृति का नियम है।
- (४) आम को जब बौर आती है तो उसमें से वहुत कुछ नष्ट हो जाती है। फिर छोटे छोटे फल (अम्बियाँ) लगते हैं उसमें से

भी बहुत नष्ट होते हैं। फिर आँवले जैसे बड़े होते हैं तिसमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वे और भी पुष्ट होते हैं। तब कहीं वे आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक-वालिकायें बचपन ही में ब्याहे जाते हैं उनमें से बहुत मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्त हम आप कर रहे हैं, और जो पचीस वर्ष तक बहाचर्य पालन कर गृहस्थाश्रम में विधियुक्त प्रवेश करते हैं वे ही केवल सो वर्ष तक जीवित रहकर जीवन का पूर्ण आनन्द खूटते हैं।

- (५) कच्ची किलयाँ तोड़ने से पुर्णों की महक मारी जाती है। उनमें सुगन्धि नहीं मिल सकती। कच्चे फल रस हीन, कसैले और रोगकारी हे:ते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक रोग पैदा करता है वैसे ही कच्चेपन में विवाह करने और वीर्य को नष्ट करने से अर्थात अपक वीर्य-पात, से नपुंसकता, दुर्वलता, चय, प्रमेहादि भीपए रोग उत्पन्न होते हैं, जो उस व्यक्ति को अकाल ही में मृत्यु की गोद में पहुँचाने में पूर्ण सहायक बनते हैं।
- (६) कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं वो सकता क्योंकि उससे खेती का श्रीर बीज वाले मालिक दोनों का नाश होता है। किसान लोग खेत में बोने वाले बीज को प्राण् के तुल्य सम्भाल कर रखते हैं। यदि कभी भूखे भी रहना पड़े तो भी इन्छ परवाह नहीं करते परन्तु उस वीज को ऋतुकाल (फसल) तक हाथ नहीं लगाते। वैसे ही मनुष्य को भी श्रयने वीर्यरूपी बीज को २५ वर्ष तक पूरे तौर से संभालना चाहिये श्रीर नव-मैथुन से सर्वथा बचा रहना चाहिये। "जैसा बोश्रोगे वैसा ही काटोगे" यह ध्यान में रक्खो।

- (७) कच्चे सुट्टों में या कच्चे काठ में घुन जल्दी लग जाता है श्रीर पक्के में विलक्जल नहीं लगता। वैसे ही वचपन में वीर्य को नप्ट करने वाले, जब गाँव में कोई रोग फैलता है तब सब से पहने काल के शिकार बनते हैं; वैसे २५ वर्ष वाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं वनते। यथार्थ में ब्रह्मचर्य ही जीवन है श्रीर वीर्यनाश ही मृत्यु है।
- (८) मट्ठी में कम पका हुआ घड़ा (सेवर घड़ा) पानी के संयोग से वहुत जल्दी दूट जाता है, परन्तु पक्का जल्दी नहीं दूटता वैसे ही कच्चे बीर्य का पुरुप छी संयोग से अथवा अनुचित वीर्य-पात से जल्दी ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

प्रश्नित के इन श्राठ प्रमाणों से श्रापने श्रव भली भाँ ति समम लिया होगा कि "वाल-विवाह प्रत्यक्त काल-विवाह ही है।" "विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्।" श्रार्थात् सच्चा विद्यार्थी वह ही है जो ब्रह्मचारी है। वह किसी वात में श्रसफल नहीं होता क्योंकि उसकी ब्रुद्धि, प्रतिभा, विचार-शक्ति स्मरणशक्ति श्रादि सभी शक्तियाँ तीब्र होती हैं। वीर्चभ्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति में पूर्ण श्रसफल सिद्ध होता है। हा! जिस देश में विद्यार्थी—श्रवस्था ही में—वचपन ही में—श्रहमचर्य का नाश किया जाता है; लड़के को तैरना सीखने के पहले ही जो माता पिता उस वेचारे के गले में खीरूपी पत्थर वांधकर उसे दुस्तर संसार-सागर में ढकेल देते हैं, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है?

कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनिछिप्सया । कुरूपाय कुशीछाय स मे तो जायते नरः ॥ १॥ श्री भगवान स्कन्ध कहते हैं:—''जो पुरुप धन की अथवा दहेज के लालच से अपनी अवोध कन्या किसी वृद्ध को—खूसट वूढ़े को, नीच को दुराचारी व्यभिचारी को कुरूप को अर्थात् अन्धे, लंगड़े, छूले, कुबड़े, रोगी, कोढ़ी, अपाहिज—इनमें से किसी को अथवा दुर्गुणी, दुर्व्यसनी को यदि व्याह दें तो वह मरने के वाद नीच पिशाच योनि में वरावर जन्म लेता है और अपने नीच कमों के नीच फल भोगता है।

वाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि दुष्ट-विवाहों की कुप्रथायें उठा देने ही से देश में ब्रह्मचारी वालक-वालिकायें उत्पन्न हो सकती हैं और उनकी वागडोर एक मात्र माता-पिताओं ही के हाथ में है! अतएव ऐ माता-पिताओं! अब विवेक से काम छो। लकीर के फकीर मत वनो। धर्म के तथा प्रकृति के नियमानुसार चल कर पुएय के भागी वनो और कुल तथा देश का उद्धार करो।

# १६-वीर्य का प्रचगड प्रताप

समुद्रतर्णे यद्वत् उपायो नौः प्रकीर्तिता। संसार तर्णे तद्वत् ब्रह्मचय्य प्रकीर्तितम्॥१॥

"जैसे समुद्र के पार जाने के लिये नौका ही श्रेष्ठ साधन है वैसे ही इस भव-सागर से पार जाने के लिये अर्थात् सब दु:खों से मुक्त होने के लिये ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है।" क्योंकि "ब्रह्म-चारी न कांचन आर्तिमार्च्छिति।" अर्थात् "ब्रह्मचर्य ही से सम्पूर्ण सुखों की उत्पत्ति है।" ऐसी श्रुति है।

सम्पूर्ण विश्व में प्राणिमात्र में जो कुछ जीवन-कला दिखाई देती

है वह सव ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवनकला में सौन्दर्य, तेज, आनन्द, जताह, सामर्थ्य, असामान्यता, मोहकता अर्थात् आकर्ष-कत्व व सजीवत्व आदि अनेकानेक उच्च वातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पेर में सभी जीवों के पैर समाते हैं; वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ आ जाता है। "एकहि साघे सब सधे" ऐसा शक्ति-सम्पन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्नपूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को सम्हालो। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण शक्तियों का खजाना है।

जो ब्रह्मचारी है उसमें दैवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है।

श्राप की श्राँखों में जो इतनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है?

गाल पर गुलावी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में श्रकड़, चाल में फौजी ढव श्रादि यह किसका प्रताप है? छास में प्रथम नम्बर रहना, खेल में श्रप्रगण्य रहना, कुरती में किसी से हार न जाना, बड़े भारी बोम को सहज ही में उठा लेना, हाथ में लिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरों को वश में कर लेना, वड़ी वड़ी समाश्रों में खड़े होते ही, श्रपनी सुरीली तथा प्रभाव-शाली श्रावाज से बड़े बड़े विद्वानों की श्रच्छी श्रच्छी शुक्तियाँ, श्रपनी वाक्धारा प्रवाह में बहा देना, श्रत्यन्त निर्भयता, साहस तथा हढ़ निश्चय का होना—यह सब किसका प्रताप है ? निश्चय जानिए यह सब केवल ब्रह्मचर्य ही का श्रद्धत प्रताप है ! कुमार श्रवस्था में सम्हल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं।

ये तपश्च तपस्यन्ति कौमाराः ब्रह्मचारिणः । विद्यावेदव्रतस्नाता दुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥ १ ॥ "जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यस्पी तपक्षके तपत्वी हैं श्रीर जिन्होंने सुविद्या (वेद) से श्रपने को पवित्र बना छिया है वे ही केवल श्रद्धत श्रीर फिठन से किटन कमी को कर सकते हैं श्रीर इस दुस्तर संसार-सागर से तर सकते हैं।"

त्रहाचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं; उन्हें कभी श्रपयरा नहीं मिलता। सम्पूर्ण श्रपयरा का मूल एक मान्न वीर्यहीनता ही है! बीर श्रमिमन्यु का नारा क्यों हुआ ? वह समर में जाने के पहले भारत-वंश विस्तार का "बीज" श्रारोपण करके गया था। पृथ्वीराज क्यों पकड़ा व मारा गया ? कहते हैं युद्ध में जाते समय उसकी कमर उसकी खी ने कस दी थी! जो वीर्य को नष्ट करता है, वह हर जगह नष्ट किया जाता है श्रोर जो वीर्य को धारता है वही सब जगह विजयी होता है सच्चा त्रह्मचारी काल का भी काल होता है! दुश्मन भी उसके सामने कान्तिहीन पड़ जाते हैं। "श्रात्मिक तेज" जिसको श्रंशेची में परंसनल न्याग्नेटिजम् (Personal Aura) कहते हैं, त्रह्मचारी में कृट कृट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर श्रनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो छुछ कहता है, वही प्रिय व सत्य माल्यम देने लगता है। श्रीर सव के चित्त में उसके लिये पूज्यभाव पैदा होता है।

एक धनी छन्छे छन्छे कपड़े पहिनता है, चेहरा भी उसका सफ़ेद होता है, पर उसके तरफ़ देखते ही, हमारा इझ भी छपराध न करने पर भी, हम में एकाएक उसके लिये तिरस्कार बुद्धि जागृति

ह बहावर्ष परंतपः ।" ब्रह्मवर्ष ही सब से श्रेष्ट तपश्वर्या है।

होती है। इसका क्या कारण ? इसका एक मात्र कारण उसकी वीर्यहीनता ही है। दूसरा एक कोई ग़रीब का नवयुवक सतेज बालक होता है, परन्तु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिये एकाएक स्नेहमाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब वीर्यपृष्टता वा ब्रह्मचर्य का ही दिव्य प्रताप है। सारांश शुक्रसंचय ही स्नेह का एकमाल आदि कारण है यह वात अचर अचर सत्य है।

स्वामी विवेकानन्द जन शिकागो ( अमेरिका ) की प्रचएड विद्वत्सभा में खड़े हुए, तव वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल पाँच ही मिनट में कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर लिया। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपनी वाक्शक्ति-प्रवाह में, चएा ही में, वहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण व स्थायी भक्त वना लिया। यह किसका प्रताप है ? यह केवल ब्रह्मतेज ही का प्रताप है, जो कि एक मात्र ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है तीन घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक्सामध्ये से हिला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों ? यह सब वीर्यहीनता के ही वदौलत ! दूसरा एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, दो-चार ही शब्द सुनाता है। परन्तु वे ही दो चार शब्द मनुष्य आखीर दम तक नहीं भूलता। यह किसका प्रताप है ? यह सब आत्मतेज का अर्थात् वीर्यवत्ता का प्रताप है! वीर्यभ्रष्ट पुरुष कभी आत्मवली नहीं हो सकता और न वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा बढ़ाये हो, चाहे सृंड मुंड़ाये हो श्रथवा चारों वेदों का काता हो ! कहा है:—"पकतश्चतुरो चेदाः ब्रह्मचर्य तथैकतः ।"

पक तरफ चारों घेदों का पुषय श्रीर दूसरी तरफ श्रह्मचय का पुषय, दोनों में ब्रह्मचय ही का पुषय विशेष है।

बहाचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्मिपतामह के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुरामजी को हार माननी पड़ी । इतना ही नहीं किन्तु श्रीकृष्ण भगवान को भी उनके सामने श्रपना प्रण भूल कर श्राखीर में मुक ही जाना पड़ा ! श्रहा ! कहते रोवें खड़े ही जाते हैं ! श्री हनुमान जी ने एक ही घूं से से इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उसके मुख से खून वहाया । एक ही उड़ान में समुद्र को छोचना, चड़े वड़े पर्वतों को सहज ही में उठा ले श्राना श्रीर काल के भी मुंह में थण्पड़ लगाना, यह किस का सामर्थ है ! यह सब श्रखण्ड ब्रह्मचयं का ही सामर्थ्य है ! ब्रह्मचयं से मनुष्य में निस्संशय श्राह्मतीय ब्रह्मते च श्रासानी से कर दिखलाता है । श्राज तक जो कुछ बड़े घड़े धार्मिक व सामाजिक परिचर्तन हुए हैं वे सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा श्रथवा ब्रह्मचयं ही के बल पर हुए हैं ।

वीर्यहीनता के कारण त्राज हम लोगों में त्रपने पूर्वजों की त्रिस्तुत शक्तियों में भी सन्देह प्राप्त हो रहा है। क्यों न हो! हमारे ही सौ वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें सन्देह है, तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिये सन्देह प्राप्त होना स्वाभाविक वात है! पुष्पक विमान के लिये भी तो हमें पहले ऐसा ही सन्देह था? परन्तु त्राज जब प्रसन्त विमानों को देख रहे हैं तब चुप मार कर सिर हिला कर कहने लगे कि "होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते .

हैं परन्तु हमारे पूर्वज विसानों को मंत्र से भी चलाते रहे होंगे! श्री भीष्मिपतामह श्रीपरशरामजी श्रीर ययातिपुत्र, इन्होंने श्रपने पिताश्रोंके छिये श्रीर श्रनेकों ऋषि-कुमारों ने केवल परोपकारार्थ—इसरों के छिए श्रह्मचर्य को श्रारण किया था। परन्तु श्राज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद श्रपने ही उपकार के लिये त्रह्मचर्य को नहीं पाल सकते! भला इससे वढ़ कर हमारे 'श्रात्मिक पतन' का श्रीर छुस्पष्ट व पुष्ट श्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है। निर्वीर्थ्य पुरुप को सभी वार्ते श्रसंभव सी जान पड़ती है। फलतः त्रश्चारी पुरुप के लिये संसार में तो क्या परन्तु त्रिमुवन में भी कोई वात श्रसंभव व श्रश्राप्य नहीं है। श्री भगवान शंकर कहते हैं—

सिद्धे थिन्दौ महायत्ने किंन सिद्धवति भूतते। यस्य प्रसादानमहिमा ममाप्ये ताहशो भवेत्॥१॥

श्रधीत्—"महान् परिश्रमपूर्वक विन्दु को साधने वाले श्रखएड ब्रह्मचारी के लिये त्रिमुवन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कि जो श्रसंभव व श्रसाध्य हो। ब्रह्मचर्य्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य श्रथीत् ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वन्द्रनीय व पूज्नीय वन जाता है।"

वस हो गया ! इससे वढ़ कर ब्रह्मचर्य की महिमा वर्णन करना मानवी शक्ति के वाहर है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं।

त्रतः भ्रातृ-भगिनी-मिलगण ! तुम भी ब्रह्मचर्य्य का शक्तिभर . पालन कर उसके प्रचण्ड शक्ति की दिव्य छटा श्रनुभूत करो । चद्यपि तुम्हारे हाथ से स्राज तक वहुत कुछ श्रपराध हुए हैं, तो "पको ब्रह्म पूर्ण सव जग में, छोड़ कपट की गांठ गही को ॥ २ ॥ "दुख सुख सो बीती सो बीती, याद न कर ! बरवाद वही को ॥ ३ ॥ "जानकीदास सुमिर श्री रघुवर, गई सो गई, श्रव राख रही को" ॥ ४ ॥

### १७-अज्ञान का फल मृत्यु है

स्वयं क्रमं करोत्यातमा स्वयं तत्फलमश्तुते। स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते॥ १॥

"मनुष्य अपने ही कर्म करता है, अपने ही उसके भले-चुरे फल भोगता है, अपने ही कर्म से इस कराल संसार में चक्कर लगाता है और अपने ही कर्मों से इन सब से मुक्त भी होता है।" सारांश, आत्मघात वा आत्मोद्धार यह सब अपने ही हाथ में हैं।

श्री मनु महाराज कहते हैं:—"किया हुआ कुकमें वा अधमें कभी निष्फल नहीं होता—चाहे जंगल में भाग जाय, पर्व त में लिप जाय, श्राकाश में उड़ जायं, चाहे पातालमें घुस जाय, कहीं भी पाप कमों से छुठकारा नहीं होता? पाप का भूत सिर पर सदा सवार ही रहता है? श्रश्म का फल जल्दी नहीं मिलता, केवल इसी कारण, श्रज्ञानी वा मोहान्ध लोग पाप से डरते हैं। परन्तु निश्चय जानो कि वह पापाचरण धीरे घोरे तुम्हारे सुखकी जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है।" यदि वालक जानते होते कि उनके ही किए हुए कुकमों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है; उनके कुकमों के फल उन्हीं की भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता है; यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य वेकाम वन जाता है और अकाल ही में मर जाता है; तो वे क्या कभी कुकमों में प्रवृत्त होते ? कदापि नहीं! अज्ञान ही से मनुष्य कुकमों में प्रवृत्त होता है जोर अपना नाश कर लेता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अज्ञान ही से मनुष्य गड़ है में जा गिरता है। जान वृक्ष कर गड़ हो में कुद पड़ने वाले को एक तो परोपकारी महापुष्प समक्षना चाहिए। महा ऐसे आत्मवाती को कौन तार सकता है!

यदि कितना ही विद्या पकात्र तुम्हारे सामने रक्खा जाय और तुम्हें यह माल्यम हो जाय कि इसमें विप मिलाया हुआ है, तो क्या कभी तुम उस पकाल को खाओंगे ? हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पकाल को कदापि नहीं खाओंगे ! विस्क वहाँ से तत्काल उठ के चले जावोंगे । वैसे ही सचा आत्मोद्धारक कियों के और अन्य मोहक पदार्थी के वाहरी रंग-रूप में कदापि नहीं भूलता; वह औरन वहां से हट जाता है और अपने को वचा लेता है । अज्ञानी व मोहान्य पुरुषही उनमें फँसते हैं और दीपलुट्य पतंग की भाँति जल के खाक हो जाते हैं। अज्ञान ही मृत्यु हैं और आत ही जीवन है ! "ज्ञानागिन:सव कम्मिश भस्मसात् कुरुतेऽतु न।" मगवान कहते हैं:— "ज्ञानागि से मनुष्य के संपूर्ण पाप-कर्म दण्य हो जाते हैं और अपने कहते हैं और अभी से उसका उद्धार होता है।"

हमें अव पूर्ण विश्वास है कि हमने वालक-वालिकाओं. की

उनके माता-पितात्रों को, श्रौर सम्पूर्ण गुरुजनों को यथेष्टरूपमें सचेत कर दिया है । श्रव वे इस अन्थ को पढ़ने पर ऐसा कदापि नहीं कह सकते कि 'हमें माळ्म नहीं था!'

श्रव श्राप लोगा को वीर्य-रचा के अन्हें व "स्वानुभूत" तियम वतलाए जाते हैं जिनके द्वारा श्राप विषयों से निश्चय-पूर्वक वच सकते हैं श्रीर ब्रह्मचर्य्य की भली भाँति रचा कर सकते हैं। इन नियमों में के एक एक वाक्य लाख रुपयों के हैं। इन्हीं नियमों के प्रताप से हम सपत्नी होते हुए भी श्रखण्ड ब्रह्मचर्य का श्रमंग पालन कर रहे हैं श्रि। फिर जिनके की नहीं है, वे श्रपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होंगे। इसमें सन्देह ही क्या है? यदि एक भी पुरुप, वालिका वा वालक इन नियमों के श्रनुसार चल कर ब्रह्मचर्य द्वारा श्रपना उद्धार कर ले तो लेखक उस व्यक्ति का वहुत ही उपकृत होगा श्रीर श्रपने को धन्य सममेगा! †

भगवान् श्रापको सुबुद्धि व श्रात्मिक वल प्रदान करे ! ॐ ! श्रापका नम्न सेवक, शिवानन्द

<sup>\*</sup>पर ग्रव ता० २८-१-२८२६ गुक्रवार के दिन हमारी महाभाग्यशालिनी सी ० सतीपत्नी 'कैलासवासिनी' ग्रथीत् 'चिर समाधिस्य' हुई हैं। श्री शिवेच्छा ! ग्रो३म् !— शिवानन्द ।

<sup>ं</sup> मूचना—यदि किसी का ब्रह्मचर्य के वियय में किसी शंका का समाधान कराना हो तो निम्नोक्त यते पर पूछ सकता है। परन्तु उत्तर पाने के सिये दिक्षिट वा रिप्रलाई कार्ड प्रवस्य मैजना होगा 1

पता:-शिवानन्द C/O, प्रो० माथिकराव, बड़ौदा ।

# १-वीर्यरचा के अनूठे नियम

नियम पहिला—"पवित्र संकल्प।"

वक्तव्य—संकल्प उन विचारों का नाम है, जिनमें पूर्ण विश्वास भरा हो ! परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें कभी न भूळनी चाहिये । यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज ''मैं चार वजे उठूँगा" तो निश्चय जानों कि उस मनुष्य की आँखें चार वजे अवश्य खुल जाती हैं । आल स्यवश यदि वह फिर से सो जाय तो दूसरी वात है । सामान्य विचारों में यदि वह शक्ति है, तो श्रद्धा या दृढ़ भावनापूर्ण विचारों से कितनी प्रचएड शक्ति होती होगी, इसका आपही अनुमान कर सकते हो ।

एक मनुष्य गर्मी के दिनों में घाम से अत्यन्त व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वैसे ही वह भागता हुआ वहाँ गया। पेड़ की शीतल छाया से उसे वहुत ही सुख उपजा। वह था "कल्प वृद्ध"। मनुष्य ने मन में सोचा, यदि यहाँ पीने के लिये ठंढा जल होता तो क्या ही आनन्द होता। ऐसा सोचते ही उसके वगल में सुन्दर शीतल मरना निर्माण हुआ। उस पर दृष्ट जाते ही वह वोल उठा—'अरेवाह! यहाँ तो मरना मौजूद है (थोड़ा पानी पीकर) अहह! क्या ही ठएढा और मीठा जल है! यदि इस समय पास में कुछ मेवा होता तो क्या ही आनन्द होता!' ऐसा सोचते ही वहाँ पर तत्काल मेवा से भरे हुए एक सुन्दर पात्र निर्माण हुआ! उसे देखते ही उसने सोचा. 'ऐं—यह क्या चमत्कार है ? माळूम होता है यहाँ पर कुछ शैतान का खेल

है!' ऐसा सोचते हें उसे वहाँ पर इधर-उधर चारों श्रोर नाचने श्रूदने की डरावनी श्रावाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा 'सचमुच यहाँ पर समराान ही मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान मेरे सामने श्रा के खड़ा हो जाय।' ऐसी शंका करते ही एक महान् विकराल "भूत" उसके सामने श्राकर खड़ा हुआ श्रोर उसकी श्रोर ग़ुरीते हुये देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे श्रांखें लगा लीं श्रीर मन में कहने लगा 'श्ररे वाप! यह मुके खाय तो नहीं जायगा!' ज्योंही उसने ऐसा सोचा त्योंही उस पिशाच ने उसकी मुँह में डालकर तत्काल खा लिया।

ठीक यही दशा श्र-छे या बुरे विचार करने वालों की भी हुआ करती है। कल्पवृत्त कहाँ हैं; यह तो हम नहीं जान सकते, परन्तु ऐसा कोई भी खल नहीं है कि जहां परमातमा नहों। वह घट घट में श्रीर श्रणु परमाणु में भरा हुआ है श्रीर ईश्वर से बढ़कर दाता कल्पवृत्त दूसरा कोई भी नहीं हो सकता श्रीर श्राप हम सब उसी की छाया में वैठे हुये हैं। तब ऐसे सर्वत्र व्यापमान कल्पवृत्त के सामने मनुष्य की सम्पूर्ण भछी बुरी कामनायें होंगी इसमें सन्देह ही क्या है श्रिच्छे विचारों से उसे श्रवश्य ही मेवा मिलेगा श्रीर बुरे विचारों से वह पिशाचों द्वारा श्रवश्य ही खाया जायगा। सारांश, मनुष्य श्रपने ही विचारों से नष्ट श्रीर श्रेष्ठ वनता है, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे कितने ही गुमरूप से हदय के भीतर हम कोई कल्पना—फिर कमें तो दूर रहा—करते हों तो उसे भी परमातमा देखता है श्रीर उसके भले-बुरे फल हमें वरावर देता है। "मन एव मनुष्याणां कारणं वंघ मोच्योः"— भगवान का यह श्रटल सिद्धान्त है। मन ही मनुष्य को गलाम

बनाता है। मन ही मनुष्य को स्वर्ग में या नरक में विठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुर्जी भगवान् ने हमारे ही हाथ में दे रक्बी है ? उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे ही हाथ में है। महुण्य की सुगति व दुर्गति उसके मले दुरे संकल्पों, विचारों पर ही सर्वथा निर्मरहै। पापमय विचारों से वह पापारमा छोर पुर्यमधी विवारों से वह नि:सन्देह पुज्यातमा वन जाता है। उद्याव पवित्र विवारों से, कितना हू पतित मनुष्य क्यों न हो वह भी उच्चाति-उद्य पवित्रातमा वन सकता है। परनतु भगवान् कहते हैं ''उसके बुद्धिका निश्चय पूरा होना चाहिये।" अर्थात् ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता। "विश्वासी फलदायकः।"--यह भगवान् का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक ह ता है। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रवल और अनन्य होता है कि वे पानी का घी और वालू की चीनी तक. वना सकते हैं। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिये। "संशयात्मा-विनश्यति"—संशयी पुरुष का नारा होता है। श्रतः निःसन्देह भाव से संकल्प करने पर हमारा श्रवश्य ही उद्घार होगा, इसमें कोई स्थाश्वर्य नहीं है! सच पूछिये तो क्षकरपना ही शैतान है। अतः जिसको तरना हो उसे चाहिये कि हठपूर्वक छर्दुद्धि की कुविचारों को, त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और श्राज ही से, इसी समय से, पवित्र विचारों को शुरू कर दे! नि:सन्देह अपरिभित कल्याग होगा। अतः निद्रा के पूर्व रोज पाव घगटा श्रवश्य पवित्र संकल्प किया करो । इससे सब कुरवप्नों का नाश होकर, तुम में एक अद्भुत दैवी शक्ति प्रकट होगी और तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। "पुरुप प्रयक्षस्य असाध्यं नास्ति"—

मंतुष्य के उचित प्रयत्न करने पर श्रसाध्य कुछ भी नहीं है। श्राज वीज वीया श्रीर कल फल चाहा, ऐसे श्रधीर मनुष्य को कवापि यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल न मिले तो मन में सममो कि पहले के पाप-संकल्प श्रिषक हैं; परन्तु वे पुराय-संकल्पों द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे। जब तक हृद्य के श्रप्वित्न भाव हट न जाँय तब तक हठपूर्वक प्रवल वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो। भगवान कहते हैं कि "तुम्हारी यह चेष्टा कभी निष्फल न होगी; तुम्हारा श्रवश्य ही उद्धार होगा।" नहि कल्याण्कृत कश्चित दुर्गीतं तात गच्छित।"

"ध्विन वैसी प्रतिध्विन"—यह भी प्रकृति का एक अटल सिद्धान्त है। यदि हम कुएँ में भाँक कर कहें कि "नाश हो तेरा" तो उघर से भी नाश हो तेरा" ऐसा ही जवाव मिलेगा और यदि "भला हो तेरा" ऐसा कहें तो ऐसा ही उत्तर मिलेगा। अतः जिस प्रकार हम भगवान की स्तुति प्रार्थना वा संकल्प करेंगें, ठीक वैसे ही भगवान भी हमें कहेंगे। यदि हम कहेंगे कि भगवान " आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो, तो भगवान भी उलट कर हम से यही कहेंगे, कि "आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो" इत्यादि। इस पर भी हमारे धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर के स्तोत्र और मंत्र नित्य पाठ के लिये रक्खे गये हैं, उनमें हमारे उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है, यह पूर्णत्या सिद्ध होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को वनाना चाहते हैं उसी प्रकार से स्तुति प्रार्थना "नि:शंक" भाव से रोज किया करें; वहुत ही उपकार होगा।

तुलसी श्रपने राम को, रीक भजे चहे खीक। खेत परे पर जामि है, डलटा सुलटा बीज॥ इसी प्रकार हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक शुभाशुंभ कमें के फल भी हमें अवश्य हीं मिलते हैं। मामूली बीज तो कोई उगते भी नहीं, परन्तु कर्मबीज एक भी उगे विना नहीं रहता; सभी फलरूप होते हैं। अतः प्रातःकाल उठते ही प्रथम अत्यन्त प्रेम से एक-दो, चार बढ़िया स्तोत्र वा भजन रोज कहो और फिर अलग पवित्र आसन पर वैठ कर, अत्यन्त दृढ़ विश्वास से नीचे दिये अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प किया करो। देखो, संकल्प ही करते करते तुम में कैसा देवी तेज प्रवेश करता है।

"संकल्प-प्रार्थना"

"वक्रतुएड महाकाय सूर्य कोटि-समप्रम। निर्वदनं कुरु मे देव ! सर्वकार्येषु सर्वदा॥१॥ "सर्व स्य बुद्धिरूपेण जनस्य दृदि संस्थिते। स्वर्गाऽपवर्गदे देवि! नारायणि! नमोस्तुते॥१॥ "गुरुव्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साद्वात परव्रह्म तस्मै श्री गुरुवेनमः॥३॥

१—मन ही गऐश (गए-ईश अर्थात् इन्द्रिय समूह को हिलाने वंग्ला स्वामी ) है।

२- बुद्धि ही सर्वान्तर्न्याप्त ज्ञानदेवी सरस्वती हैं।

२--- स्नात्मा ही परवहा परमात्मा है। स्नौर,

४—आत्मा ही सत्वरज-तमात्मक त्रिमूर्ति श्रीदत्तात्रेयस्वरूप सदगुरु है।

त्र्रार्थ:—'हे वक्रतुएड (टेढ़ी शुएड वाले) ॐकार ! स्त्राप विश्वोदर हो, विश्वव्यापी हो। स्त्रनन्त कोटि सूर्यतुल्य स्त्रापका प्रकाश है। स्त्रापको मेरा वार वार प्रणाम है। हे भगवान् ! मेरे सम्पूर्ण विक्त नष्ट करके मेरे सम्पूर्ण कार्य सदैव सिद्ध करो।" "सम्पूर्ण लोगों के हृदय में बुद्धिरूप से सदा विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोच देने वाली हे परम दयालु माता, देवी नारायणी! तेरे चरण कमल में मेरा वारवार प्रणाम है।" "आप मुक्ते सदैव सुबुद्धि दो।" "हे जगद्गुरो! आप ही ब्रह्म, विष्णु महेश्वर हो; सम्पूर्ण जगत् के प्रेरक तथा चालक हो! आप ही की आज्ञा से चन्द्र सूर्य प्रकाशित होते हैं। वायु बहता है, मेघ वरसते हैं और सम्पूर्ण चराचर जीव अपना अपना कार्य सुयंत्रित कर रहे हैं। आप साचात् परब्रह्म परमेश्वर हो, आप अनाथ के नाथ हो, ठोकर लगने पर भी, सम्हालने वाली भूमि की तरह अनन्त अपराध हाथ से होने पर भी—हमें सम्हालने वाले, हमारे एकमात आधार आपही होने पर भी—हमें सम्हालने वाले, हमारे एकमात आधार आपही हो, हम आपही के शरण हैं। आप शरणागतवत्सल हो; आप हमें सच्चा सन्मार्ग दिखलाओ और हमारी वाँह पकड़ कर हमें सन्मार्ग से कभी विचलित न होने हो। आपको मेरा सनम्र वारवार प्रणाम है।" ॐ

त्राहिमाम् ! त्राहिमाम् !! त्राहिमाम् !!! "प्रेरक संकरप" !

१—ईश्वर सर्वत्र व्यापमान हैं; ईश्वर मेरे भीतर है; मैं ईश्वर हूँ। "अहंत्रह्यास्मि" यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ॐ!

२—ईश्वर सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप व ज्ञानन्दस्वरूप है; ईश्वर सच्चिदानन्द है; ईश्वर मेरे भीतर है; मैं भी सच्चिदानन्दरूप हूँ।ॐ!

३—ईश्वर पूर्ण निर्भय, निःसंग व निष्पाप है । मैं भी पूर्ण निर्भय, निःसंग व निष्पाप हूँ । ॐ !

४—ईश्वर परम वीर्यवान्, पूर्ण भाग्यवान् व ष्ट्रासीम सामर्थन् वान् है। मेरा भी स्वरूप वही है; मैं भी परम वीर्यवान्, पूर्ण भाग्यवान् व ष्ट्रासीम सामर्थ्यवान् हूँ ! ॐ !

५—ईश्वर पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी हैं ईश्वर सुम में हैं; मैं भी पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी हूँ । ॐ !

श्रावश्यक सूचना:—"में" शब्द "ईश्वर" वोधक है, न कि शरीर वोधक। क्योंकि यह साढ़े तीन हाथ का श्राभमानी चोला मृत्यु के वाद ज्यों का त्यों पड़ा रहने पर भी "में" नहीं कह सकता। श्रात: "में" यह सर्वव्यापी' शब्द केवल ईश्वर वोधक ही सममना चाहिये; न कि देह का वोधक ! देहाभिमान से श्राध:पतन होगा यह वात सदा ध्यान में रखना चाहिये।

६—मैं ईश्वर हूँ, मेरी शक्ति अनन्त है । मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ । ॐ !

७—मैं पुरुप हूँ; प्रकृति मेरी स्त्री है; अतः प्रकृति को मेरी आज्ञा अत्तर अत्तर माननी होगी। ॐ !

८—अय प्रकृति देवि! मन तथा इन्द्रियों को विषय का समरण न करने दो। उन्हें विषय की आर न जाने दो। उन्हें विषय से खूव सम्हालो। हरिण उनका नाश न होने दो। उन्हें विषय से खूव सम्हालो। हरिण उनका नाश न होने दो। उन्हें विवेक से शान्त व सुखी करो। देखो इस आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो। ॐ!

द्वितीय सूचनाः—अव नीचे के संकल्प हृदय की ओर देखते हुये करो; मानों परमात्मा हृदय में ही वैठे हुए हैं और हम "भक्त" भाव से, परमात्मा से वातचीत कर रहे हैं। इन सङ्कलों से शरीर पर श्रसद्भुत परिणाम होते हुये दिखाई देंगे। रोगी भी निरोग होंगे, क्रोधी भी शान्त होंगे श्लीर कामी भी ब्रह्मचारी होंगे। इस निश्चय को पूर्ण सत्य जानो। परन्तु दृष्टि हृदय पर लगी हुई होनी चाहिये श्लीर परमात्मा को हृदयस्थ समभ उसे सम्बोधित कर संकल्प करना चाहिये।

९—हे परमातमन् ! आप प्रेमस्वरूप, शान्तिस्वरूप व चमारूप हो। इस दास के नसनस में प्रेम का, शान्ति का तथा चमा का सश्चार हो रहा है। उनकी सनसनाहट का मैं अनुभव कर रहा हूँ। ॐ !

१०—भगवन् ! श्राप के पास दुःख, रोग, चिन्ता, भीति द्रिय कहाँ ? श्राप सदा सर्वदा सुखी, निरोगो, निश्चिन्त, निर्भय, लक्ष्मीपति हो । सुख, समृद्धि, शान्ति, श्रारोग्य, निर्भयता, श्रादि सुम भें संचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा इद विश्वास है । पहले से मैं श्रिधक श्रारोग्य हूँ, श्रिधक निर्भय हूँ, श्रिधक शान्त हूँ, निर्विकारी हूँ । ॐ !

११—आज रात्रि में स्वप्त-दोप नहीं होगा मैं वहुत जल्द दुरुस्त हूँगा! भगवन् सुमें सम्हालो! वीर्य नाश होने के पहले ही मेरी आँखें खोल दो, सुमें जागृत कर दो, अब मैं किसी से नहीं दहाँगा, क्योंकि मेरा रच्चक प्रभु है। ॐ!

१२—बृत्तियाँ अव दिन-वदिन पवित्र हो रही हैं, दृष्टि में प्रत्येक स्त्री के लिये मातृभाव समाया है, कानों में ब्रह्मचारियों का यश गूँज रहा है। मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है। ॐ!

१३-प्रभो, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है।

"श्रव करुणा कर कीजिप सोई, जा विधि मोर परम हित होई॥" त्राहिमाम् ! त्राहिमाम् !!!

इस प्रकार रोज प्रातःकाल, सायंकाल, श्रौर भोजन के समय ऐसे केवल तीन ही वार यदि विश्वास श्रौर दृढ़ता के साथ हम संकल्प करेंगे तो श्रपरम्पार कल्याण होगा। महापुरुष कहते हैं:—

"स यः संकल्पब्रह्मे त्युपास्ते क्ल्द्रान्वे सः। लोकान् ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठान् प्रतिष्ठिते ॥१॥

"जो इस संकल्परूपी ब्रह्म की नित्यप्रति उपासना करता है, वह निर्भय होकर इस लोक व परलोक में ईश्वर के तुल्य पूजनीय वन जाता है और उसका सर्वत्र सन्मान होता है।"

"सर्वे ऽपि सुखिनः सम्तु सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्तुयात्"॥१॥

> <sup>ॐशान्तिः</sup>पुष्टिस्तुष्टि<del>श्चास्</del>तु । ग्रुभं भवतु । "तथास्तु"

# ''पवित्र-मातृभाव-दृष्टि"

नियम दूसरा:--

वक्तज्य-वीर्य-रत्ता के लिए हमें हनुमानजी को मुख्य आदर्श मान उनकी तरह प्रत्येक स्त्री की ओर, यदि देखना ही हो तो "मातृवत् परदारेषु" अर्थात् "पर तिय मात समान" इसी पवित्र

दृष्टि से देखना चाहिये। परन्तु किसी स्त्री की स्रोर स्रॉख उठा कर न देखना ही पवित्र दृष्टि वनाए रखने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। किसी स्त्री का ध्यान व स्मरण कदापि न करो। स्त्रियों के कोई चित्र किंवा मूर्ति भी कभी न देखो, फिर स्त्रियों की छोर देखना तो दूर रहा ! यदि किसी स्त्री का ध्यान आवे तो तत्काल अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने लगो। श्रपनी मा वाईश्वर को उस स्त्री में देखने लगो। कोई श्रंग प्रत्यङ्ग स्मरण हो तो "उसी च्रण" अपनी माँ के उसी अंग प्रत्यङ्ग को उसमें स्थापित करो। निःसन्देह तुम्हें अपनी करनी पर अत्यंत लजा व घृणा प्राप्त होगी और तुम उस स्त्री का नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोंगे । यदि कोई स्त्री सामने भी आ जाय तो फ़ौरन अपनी दृष्टि नीची कर लो; दृष्टि अपर हरगिजं न उठाओ, श्रीर तत्काल मन में, "भगवन्नाम स्मरण्" श्रथवा "माँ" "मां" "मां" "मां" इस महामन्त्र का निरन्तर जप करने लग जात्रो, निस्सन्देह तुम्हारी सम्पूर्ण पापमय वासनायें दग्ध हो जाँयगी न्थ्रौर मन पूर्णतया पवित्र वना रहेगा । मातृनाम पवित्र है, मातृनाम का जप इतना श्रेष्ट है कि कु-चिन्ता उसके पास श्रा ही नहीं सकती। श्रवश्य श्रनुभव कीजियेगा; परम उद्धार होगा। यदि किसी स्त्रीसे वातचीत करने का प्रसंग ही स्त्रावे, तो वहुत कम वातचीत करो श्रौर उन्हें ''हे वहन, हे मां" इसादि पवित्र नामों से सम्बोधित करो। परन्तु हमेशा दृष्टि को नीची वनाये रखने की वात कभी मत भूलो; इस वात को अपने हृद्य पर पर अंकित कर रक्खों। स्नी-समाज में श्रावागमन सहसा न करो । स्त्रियों से एकान्त में वात चीत करना

सर्वथा त्याग दो। क्योंकि वैसा करना छी-पुरुप दोनों के लिये हानिकर व नाशकर है। भक्तदास वामन कहते हैं:—

यद्पि मात भगिनी खुता तऊ न घेठे पास । प्रवळा हैं ये इन्द्रियाँ करो न तुम विश्वास ॥

श्री लक्ष्मण्जी की तरह प्रत्येक स्त्री को स्त्री जगळाननी जानकीजी का ही रूप समभ कर, मातृभाव से उसे मन ही मन प्रणाम करो स्त्रौर "सिया राममय सब जग जानी"—ऐसा पवित्र चिन्तन करने लगो।

सियों को "पर नर तात समान" ऐसी गुद्धदृष्टि रखनी चाहिये निस्सन्देह उद्घार होगा। मातृ-चिन्तन या ईर्वर-चिन्तन यह विपयचिन्तन को मिटाने की एक घड़ी ही उत्कृष्ट दवा है। श्राप भी इसका सेवन की जिये और श्रपना उद्घार कर छी जिये। जब तक हमारी दृष्टि चन्द है, हम निद्रित हैं। तव तक वगल में पड़े हुये महा विपधर काले सांप से भी हम नहीं डर सकते; पूर्ण निर्भय वने रहते हैं। परन्तु दृष्टि पड़ते ही उसका कितना भयंकर परिणाम होता है यह तत्काल स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जब तक किसी सी की श्रीर हम पलक उठा के नहीं देखेंगे, उसका मुँह काला है या गोरा है ऐसा नहीं जानेंगे, तव तक यदि प्रत्यन्न हमारे सामने उर्वशी भी श्रा के खड़ी क्यों न हो जावे तो वह भी हमें एक रत्ती भर डिगा नहीं सकतीं। हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। परन्तु दृष्टि जाते ही नष्टदृष्टि पतिंगे की तरह, उस मनुष्य के वाहर-श्रीतर श्राग लग जाती है। श्रीमान शंकराचार्य कहते हैं—

दोपेण तीव्रो विपयः कृष्ण सर्पं विषाद्पि। विषं निहन्ति भोक्तारं द्प्टारं चत्तुषाप्यहम्॥१॥ —विवेक चूड़ामणि।

अर्थात:—काले सांप के विप से भी वढ़कर विषय-जन्य विप अत्यन्त भयानक है। विप तो पी लेने पर मनुष्य मरता है परन्तु यह विपय-विप इतना उम है कि केवल उसकी खोर देखने मात्र ही से मनुष्य धूल में मिल जाता है! भक्तदास वामन ने क्या ही ठीक कहा है कि:—

श्रहि विप तो कादे चढ़े, यह दगवत चढ़ि जाय। बान, ध्यान, वल, धर्म, को प्राण सहित खा जाय ॥ १ ॥ "की के सारे शरीर में जहर भरा हुआ है" ऐसा कहने की जगह यदि यों कहा जाय कि "सव विप दृष्टि ही में भरा हुआ हैं" तो वहुत ही चथार्थ होगा । सारा संसार आपको यदि कराटक-मय ही माळुम होता हो तो स्वयं अपने पैर में जूता डालकर वाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत करना निरी मूर्खता है। क्योंकि श्राप समस्त संसार को निष्कंटक तो नहीं वना सकते हो श्रौर न उसे चमड़े से ही ढांप सकते हैं ? उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत को . त्राप नारी-रहित तो वना नहीं सकते हो। हां, अपनी ही पापसय दृष्टि को आप अवश्य पवित्र वना सकते हो। इसी में आपकी बुद्धिमानी है और सद्गति है। स्त्री जाति पर व्यर्थे कुत्सित कटाच करना निरी मूर्खता है। अतः दिष्ट को नीची रखने ही से हम विषय के हलाहल विष से वन सकते हैं। जब तक हम अपनी दृष्टि उठा कर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे तब तक हमारा ब्रह्मचर्य नि:सन्देह श्रष्ट्रट बना

रहता है, यह श्रनुभवसिद्ध वात है। श्राप भी इसंका श्रवश्य श्रनुभव कीजिये, निस्सीम कल्याण होगा।

एक वार शेष जी वीमार पड़े। वहुत दवा की परन्तु आराम नहीं हुआ । अन्त में धन्वन्तरी ने शेप जी की आँखें वाँधी और फिर्दवादी। तव वहुत जल्द दुरुस्त हो गये। मित्रो! शेष जी के नेत्र क्यों वांधे गये, जानते हो ? सुनो, जब तक शेप जी के नेत्र खुले थे तव तक उनके नेत्रों से निकलने. वाली विपमयी ज्वालार्त्रों से सव श्रोषधि विलक्कल विप वन जाती थी; श्रमृतवल्ली भी विषवल्ली वन जाती थी । नेत्र जव बांधे गये तभी द्वा द्वा वनी रही और वे चंगे हो गये। इसी प्रकार जव तक हम अपनी विषयपूर्ण पापी दृष्टि के। बन्द अर्थात् नीची नहीं करेंगे तब तक सात जन्म में हमारा सुधार नहीं हो सकता। श्रतः चंचल वित्त वालीं को पर-स्त्री की श्रोर देखना एकदम प्रतिज्ञापूर्वक त्याग ही देना चाहिये। जो प्रण करके इसके अनुसार चलेगा, उसको अवश्य ही मेवा मिलेगा। उसका श्रवश्य ही उद्धार होगा श्रौर जो मोह वश पर-स्त्री की तरफ़ ताकेगा उसका उसका ही निर्मित पाप-रूपी पिशाच श्रवश्य ही खा डालेगा। विषयी दृष्टि को बन्द करने से-किसी स्त्री की श्रोर विलक्कल न ताकने से-पापी से पापी मनुष्य भी वहुत जल्द सुधर सकता है। नीची श्रर्थात् नम्र दिष्ट ही से मनुष्य ऊँचा से ऊँचा वन सकता है। जो गीध या ऊँट की तरह किसी स्त्री की श्रोर गर्दन उठा के वा घुमा के ताकेगा वह फ़ौरन नरककुंड में जा गिरेगा। नीच पुरुष सती क्रियों की श्रोर भी पाप की ही दृष्टि से देखा करते हैं। भला ऐसे नारकी पुरुषों का कैसे भला है। सकता है? भक्त दास वामन कहते हैं:-

"चटक मटक नित कुमित बन तकत चळत चहुँ और। वामन ! ऐसे श्रधम नर पड़े नरक में घोर॥

ऋष्यमूक पर्वत पर जब श्री सीता देवी के गहने श्री लक्ष्मणजी के सामने जांचने के लिये रक्खे गये तब श्री लक्ष्मणजी क्या ही उत्कृष्ट उत्तर देते हैं:—

> "नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुगडले। नृपुरेत्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्"॥१॥

"इन सव गहनों में केवल नूपुर ही मेरे पहिचान के हैं जो कि रोज वन्दन करते समय में श्रीसीता माता के चरणों में देखता था। इन केयूर कुण्डलों को छौर अन्य गहनों को मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि चरणारिवंद को छोड़ कर मैंने दृष्टि उठाकर कभी ऊपर देखा ही नहीं!" अहह ! धन्य है श्री लक्ष्मण्जी, आपकी यह आदर्श-शिचा! यही कारण था कि आप चौदह वर्ष पर्यन्त श्रीसीतादेवी जैसी जैलोक्य सुन्दरी के साथ रहते हुये भी अपना ब्रह्मचर्य का अन्द्रट पालन कर सके और मेघनाद जैसे प्रयल शत्रु को मार सके । मेघनाद ते। केवल 'इन्द्रजीत' ही था, परन्तु आप उससे भी बढ़कर 'इन्द्रिय-जीत' थे । श्रीमच्छ्रद्वरा-चार्य कहते हैं, "जितं जगत् केन ? मना हि येन !" सत्य है, एक मात्र 'इन्द्रियजीत' ही सम्पूर्ण जैलोक्य के। जीत सकता है!

भाइयो | तुम भी अपनी दृष्टि श्रीलदमणजी की तरह पवित्र बनाश्रो । प्रत्येक स्त्री के सामने दृष्टि का सदैव नीची ही रक्खों श्रीर मन में इंश्वर का चिन्तन वा 'माँ, माँ, माँ," इस पवित्र महा मंत्र का श्रद्धट जप शुरू कर दे।। तब हो तुम ब्रह्मचर्य का सचा पालन कर सकेगे और कामकर्पी मेघनाद को निश्चयपूर्वक मार सकेगे। सारांश यह कि किसी स्त्री की स्त्रोर न देखना ही ब्रह्मचर्य-रत्ता का परम श्रेष्ठ रहस्य है—उपाय है।

# "मादो रहनं-सहन"

नियम तीसरा:--

वक्तन्य:-- त्रह्मचर्य-रत्ता के लिये हमें ग्रापना जीवनक्रम ''Simple living and high thinking" यानी "सादा वर्ताव श्रौर ऊँचा ख्याल" इस सदुपदेश के अनुसार अत्यन्त सीधा-सादा प्रकार का रखना होगा; क्योंकि सादापन ही वड़प्पन का चिह्न है, विलक रहस्य है। Simpleness is itself greatness संसार में श्राज तक जितने महापुरुष हुए हैं वे सव सादी ही रहन-सहन से हुए हैं। श्रधिक सुख-भोग की लामग्री से घिरे रहना मानों अपने का स्यभिचारो ही वनाना है। श्रङ्कार से कामदेव जागृत हे।ता है। विलासप्रियता से तन, मन, धन, तीनों वरवाद हो जाते हैं। पेश-श्राराम का चसका ही मनुष्य को धूल में मिला देता है। श्राराम-तलव मनुष्य के। कामरिषु पटक पटक कर मारता है। यही कारण है कि ग्रीवों से धनी लोग विशेष कामी श्रीर विशेष .दु:खी रहते हैं। नख़रेवाज़ी से मनुष्य श्रातिशवाज़ी की त्रह विलक्कल जल उठता है। नकाशीदार लोटा या गिलास में जैसे सर्वत्र मैल भरा रहता है, उसी प्रकार नख़रेबाज स्नी-पुरुषों में भी काम, कोध, श्रहंकारादि मैल विशेष भरा रहता है। सत्पुरुष कहते हैं :---

#### भीतरसों मैलो हियो, वाहर रूप अनेक। नारायण तासों भलेा, कौआ तन मन एक॥

खुद "न-खरा" शब्द ही मनुष्य की खोटी चाल को सावित कर रहा है । विशेष सज-धज करना, ऊँचे ऊँचे श्रीर रंगे-विरंगे भड़कीले व कामात्तेजक कपड़े पहिनना, श्रापने हाथ श्रापने गले में मालायें पहरना, श्रंग में श्रोर वालों में सुगन्धित तैल, इत्र श्रादि लगाना, नेक्टाई, कॉलर, रिस्टवॉच से श्रपने को सवॉरना, वार वार शीशे में सूरत देखना, पान से मुँह लाल करना, ये सब ब्रह्मचर्य के लिये काल के समान हैं। परन्तु शोक की वात है कि कई सयाने माता-पिता ख़ुद अपने ही हाथ से, अपने वच्चों के। इन विपय-अवृत्तिकर वातों में फँसा रहे श्रीर इस प्रकार श्रपने बच्चों के। विगाड़ रहे हैं । भला ऐसे लोग विपय के। कैसे जीत सकते हैं ? "कहत कवीर सुनो भाई साधी, ये क्या लड़ें गे रण में ?" यदि हमारे इर्द-गिर्द शृङ्गारपूर्ण सामशी न हो तो आत्मसंयम के कामों में वहुत ही 'सहायता मिल सकती है श्रीर हम बड़ी श्रासानी से श्रात्मसंयम कर सकते हैं। पास में खाने के लिये होने पर जैसे वरावर क्रुठी ही भूक लगती है, वैसे ही विलासी वस्तुओं और व्यक्तियों से घिरे रहने पर मन में काम भी वरावर जाग उठता है। ऐसा करना असंशयतः अपने भले मन का श्रीर भी विगाड़ना है; श्राग में तेल डालना है; वास्तव में यह भी एक प्रकार का छिपा कुसंग है। श्रतः इन सव भोग-विलास की वातों से सद्देव दूर रहो। सादी रहन-सहन अथवा भाग-विलास से विरक्ति ही ब्रह्मचय रचा का सहज उपाय है। सादगी ही

जीवन है और सजावट ही नाश हैं, यह तत्व पूर्णरीति से ध्यान

### "सत्संगति''

नियम चौथा:-

सत्संगत्वे नि:संगत्वं नि:सङ्गत्वे निर्मोहत्वम्। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुकः॥

—श्रीमच्छङ्कराचार्ये l

"सत्सङ्ग से निःसङ्ग ( Non-attachment ) की प्राप्ति होती है; निःसङ्ग से निर्मोहत्व अर्थात् विषय से अप्रीति वढ़ती है; निर्मोह से सत्य का पूरा ज्ञान व निश्चय होता है और सत्तत्व के निश्चल ज्ञान से मनुष्य जीवन्मुक्त होता है अर्थात् इस संसार से तरं जाता है।"

वक्तत्र्य:—संसार में 'आत्मोन्नति' के लिये जितने साधन मौजद हैं उन सब में सत्संग सब से श्रेष्ठ उपाय है। 'सत्संग' यह राज्य अत्यन्त महत्व का है। सत्संग में संसार की तमाम उन्नतिकर वातों का लमावेश होता है। जैसे पवित्र व ऊँचे विचार कर्ना, पवित्र व मीठे वचन वोलना, पवित्र वचन सुनना, पवित्र भोजन करना, पवित्र स्वदेशी कपड़े पहनना आदि अनन्त वातों का समावेश होता है और 'कुसंग' में संसार की तमाम स्वपरनाशकारी वातों का समावेश होता है। सत्संग से मनुष्य देवता बनता है और कुसंग से मनुष्य राचस वन जाता है। भक्त तुलसीदास जी पूछते हैं "को न कुसंगति पाय नसाई ?" सच है, कुसंग से आजतक वड़े वड़े शीलवान, गुणवान, श्रौर होनहार वालक-वालिकायें तथा स्त्री-पुरुप धूल में मिल गये हैं। कुसंग का प्लेग महान् भयानक होता है। जंगली जानवर का वा काले साँप का भी साथ बहुत श्रुच्छा है; उससे मनुष्य की केवल मृत्यु ही होगी। परन्तु दुर्जनका संग महान् दुर्गतिकर है; वह मनुष्य को नीच योनियों में व नरक में ही डालने वाला है। पण्डित विष्णु-शर्मा कहते हैं:—

#### "वरं प्राण्लागा न पुनरधमानामुपगम:।"

"प्राण त्याग देना अच्छा है परन्तु नीचों के पास जाना तक चुरा है।" "जैसा संग वैसा रंग" यही प्रकृति का कायदा है। धुवाँ के संग से सफेद मकान भी काला पड़ जाता है। लता में का कीड़ा लता ही के तुल्य हरा वन जाता है। वैसे ही दुर्जन के साथ मनुष्य भी दुर्जन वन जाता है और सज्जन के साथ सज्जन। "कामी के संग काम जागे पै जागे" "कायर के संग शूर भागे पे भागे" "काजर की कोठरी में कैसोहू सवाना घुसा, एक रेख काजर की लागे पै लागे।" किव का यह कथन अच्चरशः सत्य है। नीच पुरुष अपने ही तुल्य अपने मित्रों को भी नीच, पापी और दुरात्मा बना ढालते हैं और सत्पुरुप अपने ही जैसे अपने मित्रों को भी पुर्यात्मा महात्मा वना देते हैं।

सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से मनुष्य को मोस प्राप्ति होती है और कुसंग से नरक की प्राप्ति होती है। सत्संग की महिमा और कुसंग की अधमता किसी से छिपी नहीं है। कुसंग से मनुष्य जीते जी ही नरक का सा अनुभव करने लग जाता है। इसी कारण से गोस्वामी जी कहते हैं—''वर भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जिन देहि विधाता।" श्रतः कल्याण चाहने वालों को कुसंग को एक दम प्रतिज्ञापूर्वक त्याग देना चाहिए श्रौर सत्सङ्ग को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिये। कुमिश्रों से मिश्ररित रहना ही छाख गुना श्रेष्ठ हैं; क्यों कि कुसंग से धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोल चारों मिट्रयामेट हो जाते हैं श्रौर श्रन्त में महान् श्रधागित होती है। परन्तु सत्संग से चारों पुरुपार्थ श्रनायास सध जाते हैं। याद रक्खों, राजपाट, गज, वाजि, धन, स्त्रीं, पुत्रादि सब कुछ मिलेंगे, परन्तु सत्सङ्ग मिलना परम दुर्लभ है। "वितु सत्सङ्ग विवेक न होई, राम छपा विनु सुलभ न सोई।"—यह गोस्वामी जी का वचन श्रन्तर श्रन्तर सत्यहै। मोन्न के सब साधन एक तरफ श्रौर सत्सङ्ग एक तरफ दोनों में सत्सङ्ग का ही दर्जा बहुत ऊँचा है।

"तात स्वर्ग श्रपवर्ग सुख, घरिय तुला इक श्रंग। तुलै न ताही सकल मिलि, जो सुख लव सरसंग॥

सच है, "राठ सुधरहिं सतसंगति पाई" कैसे ? तो जैसे "पारस परिस कुधातु सुहाई।" यह नितान्त सत्य है कि "सम्पूर्ण दुराचार और व्यभिचार की जड़ एक मात्र कुसंगति ही है।" अतः ब्रह्म चारियों को तथा अभ्युद्येच्छुओं को चाहिये कि कभी भी जीभ से दुरी वात न कहें, कान से दुरी वात न सुनें (जैसे कजली होली की गालियां व भद्दे भद्दे गीत आदि), आंख से दुरी चीज न देखें (जैसे नाटक, तमाशा, सिनेमा, नाचवाली रामलीला, भदी चीज इत्यदि), पैर से दुरी जगह न जायें, हाथ से दुरी चीज न छुनें और मन से विषय-चिन्तन हरगिज न करें। विलक कुभावों को नष्ट करने वाला परमात्मा का ही शुभिचन्तन व ध्यान हमेशा करें। वस, फिर तुम महात्मा ही हो श्रौर तुम्हें यहीं पर सच्चा स्वर्ग है।

एक समय भगवान् विष्णु ने राजावित से पृष्ठा कि "तुम सजनों के साथ नरक में जाना पसन्द करोगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में ?" वित ने तत्काल उत्तर दिया कि "में सज्जनों के साथ नरक में ही जाना पसन्द करूंगा।" पूछा, "क्यों ?" तव जवाव मिला, जहाँ पर सज्जन है, वहीं पर स्वर्ग है श्रीर जहाँ पर दुर्जन हैं वहीं पर नरक है। दुर्जन पुरुष स्वर्ग को भी नरक बना छोड़ते हैं श्रीर सज्जन पुरुष नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। सरपुरुष जहां जाँगो वहीं पर स्वर्ग बन जाता है।

"सत्संगः परमं तीर्थं सत्संगः परमं पदम्। तस्मात्सवं परित्यज्य सत्संगं सततं कुंच॥"

सत्संग ही परम पिवत्र तीर्थ है। सत्संग ही श्रेष्टतम पद श्राथात् मोच है। इस लिये सव छोड़ छाड़ कर काया वाचा मनसा नित्य सत्संग का ही सेवन करो। जब जब चित्त में नीच विषय विकार उत्पन्न हों, तब तब उस परिस्थिति का एक दम त्याग कर, सत्पुरुषों या सुमित्रों के पास तुरन्त जा वैठो। वहां जाते ही तुम्हारी सम्पूर्ण नीच वृत्तियां तत्काल दब जांयगी श्रीर मन व तन दोनों शान्त व पिवत्र बन जायेंगे, यह स्वातुभव सिद्ध वात है। श्राप भी इसका श्रमुभव कर श्रापना उद्धार कीजिये।

एकान्तः—जिनके चित्त में कुविचार उत्पन्न होते हों, ऐसे दुर्वल चित्त वाले व्यक्तियों को एकान्तवास कदापि न करना चाहिये। उन्हें सदा इष्ट-मित्र, माता-पिता, भाई इनके समीप ही रहना चाहिये; इसी में कल्याण है।

# "सद्ग्रन्थावलोकन"

नियम पाँचवाँ:--

वक्तन्यः—जहां सिन्मित्रव सञ्जान संगित दुर्लभ हो वहां सद्प्रन्थन्हिपी सङ्जानों श्रीर मित्रों की संगित करन चाहिए। सद्प्रन्थों द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगित रात-दिन कर सकते हैं श्रीर उनसे जब चाहें तब तथा जितने मरतवे चाहें उतने मरतवे वार्तालाप कर सकते हैं श्रीर श्रपना 'यथेष्ट्र' समाधान कर सकते हैं। "सद्प्रन्थ इस लोक के चिन्तामिण हैं। सद्प्रन्थों के पठन-पाठन से सब कुचिन्तायें मिट जाती हैं, संश्रय-पिशाच भाग जाते हैं श्रीर मन में सद्माव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञानाग्नि से मनुष्य का सब पाप जल जाता है श्रीर मनुष्य पापातमा से पुण्यातमा श्रीर व्यभिचारी से प्रह्मचारी बन जाता है। श्रानानन्द के सामने विपयानन्द फीका पड़ जाता है। विना सिद्धान्त-वाक्यों के श्रवण किये किसी का श्राचरण कदापि श्रद्ध नहीं हो सकता। श्रवण की महिमा श्रपर्म्पार है। विना देखे श्रीर सुने किसी का उद्धार श्राज तक न हुश्रा है, न होगा।

अतः हमें रोज प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल किसी पिनत्र प्रन्थ का पिनत्रता ग्रौर एकप्रतापूर्वक, ग्रुद्ध जगह पर वैठ कर, थोड़ा ही नियमित पाठ करने का नियम बांध लेना चाहिये। पाठ को शान्ति और प्रसन्नता-पूर्वक पूरा किये विना श्रन्न प्रह्मा नहीं करेंगे— ऐसा एक निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार निश्चय कर लेने से मनुष्य के भीतर एक श्रद्धत दैवी शक्ति जागृत होती है, जो कि उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा देती है। गीता वा रामयण का पाठ करना अत्यन्त उपकारी होगा। व्रह्मचर्य की रक्ता के लिये योगवाशिष्ठ, वैराग्यमुमुद्गमकरण, उप-देशरताकर, ज्ञान वैराग्य प्रकाश, श्रीरामकरण, शंकराचार्यकृत प्रश्लोत्तरमणिमालो, दासबोध,—ये पुस्तकें श्रित ही उपकारी हैं। इनका नित्य पाठ करना चाहिये। जैसे एक ही अन्न श्रीर जल रोज़ खाया श्रीर पिया जाता है, वैसे हो जो कुछ पढ़ा है उसे ही वरावर पढ़ना और उसका खूब मनन करना चाहिये, इसी में हमारा उद्धार है।

डपन्यास:—उपन्यासादि शृङ्गार रसपूर्ण अन्य पढ़ना मानों अपने हाथ अपने मकान में दियासलाई लगाना है। शृङ्गारी पुस्तकें वढ़े ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बना देती हैं, अच्छे अच्छे सचरित्र वालक वालकायें भी कुप्रन्थों के पठन और अवगा से दुश्चरित्र वन गयी हैं। अतः कुप्रन्थों का सर्वदा त्याग करो, अच्छे प्रन्थों का पता अपने सुमित्रों और भाइयों से पूछो। मूखंता से कोई कुप्रन्थ न पढ़ वैठा। कुप्रन्थ पढ़ना और विष खा खेना देनों समान है अतः जिन्हें नीच पुरुप न बनना हो, जिन्हें महापुरुष बनना हो, उन्हें चाहिये कि वे आप्रहपूर्वक महापुरुषों के चरित्र प्रन्थ पढ़ें।

चिरित्र-प्रन्थ:—चिर्ल प्रन्थों के पढ़ने से बढ़े वड़े पापात्मा भी पुएयात्मा वन गये हैं। मुदों में भी जीवन फूँक देते हैं, महापुरुष के चिरत्र-प्रन्थ इस लोक के लिये चैतन्यामृत हैं। श्रतः जो श्रपना उद्धार चाहते है वे नित्य-प्रति धर्म-प्रन्थ नीति-प्रन्थ चरित्र-प्रन्थ श्रादि पढ़ें पढ़ायें, सुने, सुनायें क्योंकि सद्प्रन्थ ही धार्मिक-जीवन का भोजन है। सद्प्रन्थ ही इस लोक के तारक मंत्र हैं। श्रीर कुप्रन्थ ही काल के मारक यंत्र हैं।

# "घर्षण-स्नान"

नियम छुट़ाः—

वक्तव्यः — ब्रह्मचर्य की रक्ता के लिये मन का और वाणी का पित्र रहना श्रत्यन्त आवश्यक है। क्यों कि गन्दे शरीर से मन भी गन्दा वन जाता है। गन्दगी रोग का घर है। जो पुरुष रोगी है वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। पुनः रोगी शरीर से दीन श्रीर दुनियां दोनों डूव जाते हैं। श्रतः शरीर के सदा शुद्ध व विलष्ट बनाये रखना प्राणि मात्र का सब से प्रथम श्रीर मुख्य कर्तव्य है।

एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मोहर्रम में शेर वनाया गया था। शरीर में वारिनश मिलाया हुआ पीला रंग सर्वत्न पोत दिया गया था। दित भर खेला-कूदा और रात के। घर लौटा। थकावट के कारण जल्दी सो गया। सूर्योदय हुआ। ८-९ वजने पर भी नहीं उठा, तव लोग घवड़ा गये। पुकारने पर भी जव नहीं वोला तव लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले और क्या देखते हैं कि वह मुर्दे की तरह अचल पड़ा है। तुरन्त डाक्टर के। बुलाया। डाक्टर ने आते ही फौरन उस शेर को टारपेन तेल, गरम पानी और साबुन से खूव रगड़ कर साफ किया। जव उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ हुआ, चमड़े के सव छिद्र जव साफ खुल गये, तव कहीं १५ मिनट के बाद उसने गहरी सांस ली और आँखें खोली। अन्त में वह चंगा हो गया। इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ है कि नाक और मुँह से भी हमारे शरीर का चमड़ा कहीं अधिक साँस लेता है। चमड़े के छिद्र बन्द होने से नाक और मुँह खुले रहते

हुए भी हम जी नहीं सकते । अतएव प्रत्येक स्त्री पुरुष का चाहिये कि वह शरीर की स्वच्छता में कभी आलस्य न करे, घर्षण-स्नान रोज किया करे। घर्षण-स्नान से त्वचा के सव छिद्र खुल जाने के कारण भीतर के असंख्य दूपित पदार्थ पसीने के रूप में बड़ी श्रासानी से बाहर निकल जाते हैं श्रौर वाहर की शुद्ध हवा भीतर जाने से शरीर निरोग वन जाता है। घर्पण-स्नान से मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोग, निर्विकारी, ब्रह्मचारी श्रीर दीर्घजीवी सहंज में वन सकता है; श्रौर गन्दापन से वह रोगी, विकारी, श्रालसी, विपयी और ऋल्पायु वन जाता है। सब जगह पवित्रता ही जीवन है व अपवित्रता ही मृत्यु है । हम लोग अक्सर काक-स्नान (कौआ-स्नान) किया करते हैं। शिर पर १०—५ लोटे पानी **डाल लिये श्रौर हो गया स्नान ! शरीर मलने से** कुछ मतलव नहीं । लेखक ने तो एक मनुष्य के। केवल एक ही लोटे पानी में स्नान करते हुए देखा है। यह वहुत ही बुरा है। नतीजा यह होता है कि, शरीर में का जहर वाहर नहीं निकलने पाता। पाखाना साफ़ नहीं होता है, जठराग्नि मन्द होने से खाना भी नहीं पचता, सदा अपच हुआ करता है। फिर भीतर के जहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, दाद, फोड़ों के रूपों में शरीर के वाहर निकालने लगती है। रोग प्रकृति की स्पष्ट सूचनायें हैं और मनुष्य की दुरु-स्तगी के अन्तिम इलाज हैं। इतने पर भी मनुष्य होश में न आये तो द्वार में इन्तजार करती हुई मृत्यु उसे चट से अपनी गोद में ले लेती है।

वर्षण-स्नान की शास्त्रीय विधि:—स्नानके लिये प्रातःकाल सवसे अच्छा समय है। प्रातःस्नान से सव दिन वड़े आनन्द से वीतता है और ञालस्य नष्ट होकर सम्पूर्णशरीर चैतन्यमय वन जाता है। श्रतएव स्नान सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिये, जाड़े श्रौर वरसात में ८-१० या १५ मिनट श्रौर गर्मी में पूरा श्राधा घरटा तक, जब तक कि मस्तिष्क पूरा ठराडा न हो तब तक स्नान श्रवश्य करना चाहिये। स्वप्न-दोप से पीड़ित मनुष्य को तो शाम का भी दुवारा नहाना चाहिये। जहाँ तक हो, ताजा श्रीर स्वच्छ शीतल जल मस्तिष्क पर खूब डालना चाहिये । स्नान के लिये कृप का जल सत्र ऋतुत्रों में अनुकूल होता है; जाड़े में गर्म श्रोर गर्मी में सर्द होता है। स्नान से लिये कूप में से जल अपने ही हाथ खींचो उससे सीना और दराड पुष्ट हो जाते हैं। जाड़े में स्नान के पहले १०-१२ दराड श्रौर २५-३० बैठक लगा लेने से जाड़ा नहीं माऌ्म होगा। परन्तु घर्पण-स्नान से जोर से रगड़ने से जो कुछ व्यायाम होता है, उससे शरीर में काफ़ी गर्भी आ जाती है। स्नान के लिये पानी सदा ताजा, स्वच्छ व विपुल रहे, इस वात का स्मर्ग रहे। स्नान के पहले सब शरीर को सूखे तौलिया से व खुरखुरे वस्र से ( मुलायम से नहीं ) खूव जोर से शाड़ो; रगड़ने में कुछ कमी न करो श्रौर कुछ डरो भी मत। पर हाँ उचित जगह पर उचित जोर लगात्रो, नहीं तो मारे रगड़ों के त्राँख ही फोड़ लोगे। तौ लिया से रगड़ने के वाद हाथ से रगड़ो। हाथ के रगड़ने से शरीर में एक विजली पैदा होती है। जो कि शरीर के तमाम रोगों के। हटाती है। इस कारण शरीर का प्रत्येक श्रवयव श्रच्छी तरह से रगड़ना चाहिये। जहाँ संघर्षण न होगा उतनी ही जगह कमजोर श्रौर रोगी बनी रहेगी, यह बात ध्यान में रक्खो। पेट के। ठीक रगड़ने से पेट के अनन्त विकार नष्ट होते हैं और पाखाना भी सांफ होता है।

स्नान के लिये बैठने पर गर्दन मुकाकर सब से पहिले एक-दो लोटे जल से शिर भिगोत्रों। यदि मस्तिष्क प्रथम न भिगोया जाय तो नीचे की तमाम गर्मी दिमाग्र में चढ़कर बड़ी ही हानि करेगी, स्मरण्यक्ति नष्ट कर देगी, आँख की ज्योति विगाड़ देगी, मन में काम विकार प्रवल होंगे और खास्थ्य भी नष्ट हो जायगा। इस ही कारण "न च स्तायाद्विनाशिरः।" सव से प्रथम विना शिर के। भिगोये व घोये स्तान कदापि न करना चाहिये, ऐसी सूत्रमय शास्त्राज्ञा है। इस शास्त्र-(हस्य के। न जानने से कारण ही, श्राज न मालूम कितने ही लोगों के। मुफ्त में रोगी श्रौर श्रन्पायु वनना पड़ता होगा। ऋतएव सावधान रहो। गला, शिर भिगोने के वाद किर गार के रक्खे हुये तौलिये से क्रमशः हाथ ! कंधे, सीना, पेट, पीठ, कमर, टाँग, पैर वगैरह खूव रगड़ो। फिर शिर पर से सम्पूर्ण शरीर भर में यथेष्ट्र पानी उड़ेलिये। हाथ से सव अंग फिर से रगड़ो। फिर शरीर भर में पानी उड़ेलो तत्परचात् सूखे तौलिया से सम्पूर्ण शरीर का पोंछ डालो। (शरीर का साफ न पोंछने ही से गीलापन के कारण मनुष्य के। श्रक्सर दाद, खुजली वगैरह हुआ करती है और खुजलाते खुजलाते अनेकों लड़कों का वुधी आदतें लग जाती हैं ) फिर धोवीं यों ही लपेट कर खुली प्रकाशमय जगह में सूर्य-स्नान अर्थात् सूर्य के किरण शरीर पर लेते हुये थोड़ी देर इवर-डधर टहलो। शरीर पूरा सूख जाने के वाद फिर धोती पहन कर अपने धन्धे में लग जाओ। देखो, एक ही दिन के 'घर्पण स्तान' से आपके शरीर में क्या ही उत्साह, आनन्द, फुर्सी और कान्ति दिखाई देती है ! हमारा मुख अन्य सव अवयवों की अपेका जो इतना सुन्दर और तेजस्वी दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण घर्षग्-स्नान ही है। यदि एक ही दिन में घर्षग्-स्नान से मनुष्य में इतना आनन्द, उत्साह आरोग्य, शान्ति व कान्ति दिखाई देती है, तो नित्यप्रति इस प्रकार विधिपृर्वक घर्षग्-स्नान करने से मनुष्य का आनन्द, उत्साह, आरोग्य शान्ति व कान्ति और भी अधिक वढ़ेगी इसमें सन्देह ही क्या है?

स्नान के कुछ शास्त्रीय नियम—(१) रोज दो मरतवे स्नान करना अच्छा है। गर्मी के दिनों में तो हमको दो मरतवे स्नान करना ही चाहिये। क्योंकि दिन भर के पसीने के कारण शरीर से वड़ी ही वदवू निकलने लगती है। पसीने में बहुत जरूर होता है, यह बात ध्यान में रखो। (२) महीने में एक मरतवे गर्भ पानी श्रीर साबुन या सोड़ा से नहाना वड़ा हीं स्वास्थ्यप्रद् होता है, त्वचायें और भी साफ हो जाती हैं। परन्तु रोज गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं है। यह अप्राकृतिक है। उससे मनुष्य कमज़ोर नाजुक, चंचल व विषयी वन जाता है। नित्य गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिये बहुत ही हानिकर है। (३) नदी और तालाव का स्नान और भी अच्छा होता है। शास्त्र में समुद्र-स्नान की महिमा सव से ऋधिक है क्योंकि समुद्र जल में एक प्रकार की विजली होने के कारण मनुष्य अधिक निरोग और चैतन्यमय वन जाता है। यदि घर के पानी में भी समुद्र का नमक मिलाकर स्नान किया जाय तो उससे भी विशेष फायदा होता है। वाद में शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिये। (४) तैरने में वहुत से लाभ हैं। तैरने में सभी अवयवों के। व्यायाम होता है, सीना पुष्ट और विस्तीर्ण होता है, फेफड़े शुद्ध श्रौर वलवान होते हैं श्रौर सम्पूर्ण शरीर निरोग, फुर्तीला, सुदृढ़, दमदार, उत्साही और शक्तिशाली वनता है। परन्तु

तैरना नियमपूर्वक होना चाहिये; तैरना अपने और दूसरों की प्रास् रचा के लिये एक वहुत ही अम्छी कला है। क्या द्ववते समय हमारी कितावें काम देंगी ? कदापि नहीं । श्रतः इस हुनर का स्वा-स्थ्य की दृष्टि से हर किसी के। अवश्य सीख लेना चाहिये (५) स्नान भोजन के पहले वा वाद में तीन घंटे के अन्तर पर करना चाहिये। नहाने के वाद तुरन्त भोजन करने से अथवा भोजन के वाद तुरन्त नहाने से पित्त वढ़ जाने के कारण पाचन-क्रिया विगड़ जाती है जिससे कि रोग व मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अत-.एव सावधान रहो। (६) रोगा, दुर्वल, वा नाजुक मनुष्य का हफ्ते में ताजा ठएडे पानी से जरूर नहाना चाहिये और बहुत थीरे धीरे ठएडे जल से नहाने का अभ्यास डालना चाहिये। (७) तौलिया से रगड़ने श्रौर थोड़ी सी कसरत करने पर भी यदि वहुत ही जाड़ा माळूम होता हो, हमें स्नान हरगिज न करना चाहिये (८) स्नान के लिये जगह एकान्तपूर्ण, खुली हवादार, प्रकाशमय होनी चाहिये, स्नान के समय शरीर पर जितने ही कम कपड़े होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि खुले शरीर पर सर्दी गर्मी असर नहीं कर सकती। लंगोट पहिन कर नहाना वहुत अच्छा है; घर पर एकान्त में विवस्त्र नहाना सवसे श्रच्छा है, जलाशय में नहीं। यद्यपि नंगा नहाना पाश्चात्यों ने पसन्द किया है तथापि वह भारतीय सभ्यता के सर्वथा विरुद्ध है, भारतीयों के लिये लंगोट सहित नहाना ही सर्व श्रेष्ट है। (९) वीर्यपात होने के वाद तुरन्त नहा लेना चाहिये।

जापानी लोग घर्पण-स्नान का महत्व भोजन से भी अधिक मानते हैं और इसी कारण आज वे इतने उत्साही, उद्योगी, दीर्घायु श्रीर सब बातों में तेजस्वी दिखाई देते हैं। परन्तु हम लोग, उन्हीं के भाई, मुद्दों के समान निर्वीर्थ गोवरगऐश दिखाई दे रहे हैं। यह कितने शोक श्रीर लजा की बात है। श्रव हमें श्रवश्य ही जागना चाहिये श्रीर हमेशा उन्नतियद काम करने चाहिये। सब उन्नति का मृल शरीर है। श्रवः उसे पहले सुधारना चाहिये। योंही हाथ बुमाने से जैसे कोई वर्तन (पात्र) साफ नहीं हो सकता, उसे जोर से ही रगड़ना पड़ता है, तद्वन् शरीर क्पी वर्तन भी, वरीर वर्षण-स्नान के बाहर भीतर से साफ श्रीर चमकीला नहीं हो सकता। काफ-स्नान से मनुष्य सदा रोगी, मलीन, श्रालसी, विषयी, निस्तेज श्रीर श्रवपायु होता है। परन्तु वही मनुष्य यदि धर्षण-स्नान श्राज ही से शुक्त कर दे, तो शोड़े ही दिनों में पूर्ण निरोगी, निर्निकारी, उत्सादी व तेजस्वी वन सकता है। ब्रह्मचर्य तथा दीर्घ जीवन के लिये वर्षण-स्नान श्रावरत श्रावरयक श्रीर श्रमृत तुल्य है।

## "सादा व ताजा अल्पाहार"

नियम सातवां:--

वक्तन्यः - त्रह्मचर्य ग्रौर भोजन में श्रत्यन्त घितष्ट संवन्ध है। भोजन के महत्व को वहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें श्रत्यन्त दुःख उठाना पड़ाता है। जिसे ब्रह्मचारी वनना है, उसकी सादा श्रोर श्रन्पाहारी श्रवश्य ही वनना होगा। श्रिधिक भोजन करने वाला सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। क्यांकि जोर की श्रांधी जैसे पेड़ों का उखाड़ डालती है, बैसे ही कामदेव

पेटू मनुष्य को पटक पटक कर मार डलता है। अधिक भोजन करने वाला पुरुष किसी हालत में वीर्य का नहीं रोक सकता। उसका चित्त सदा विषय की ओर लगा रहता है। मन और तन दोनों रोगी वन जाते हैं, आयु घट जाती है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मिट्यामेट हो जाते हैं। स्वप्नदोष अक्सर अधिक भोजन ही से हुआ। करता है। यदि आप का वीर्यवान व आरोग्यवान वनना हो, स्वप्नदोष से और अकालमृत्यु से वचना हो तो आपका अवश्य ही सदा और अल्पाहारी वनना होगा।

एक समय ईरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा "दिन-रात में मनुष्य के कितना खाना चाहिये ?" उत्तर मिला "सौ दिरम अर्थात् ३९ तोला ।" फिर पूछा, "इतने से क्या होगा ?" हकीम बोला, "शरीर-पोषण के लिये इस से अधिक नहीं चाहिए। इसके उपरान्त जो कुछ खाया जाता है वह सिर्फ बोभ ढोना और उम्र के खोना है।

यह सिद्धान्त है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि वातें जितनी बढ़ाई जाँय उतनी ही बढ़ती जाती हैं और जितनी कम की जाँय उतनी कम होती जाती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं:—"एक वार हलका आहार करने वाला "महात्मा" है; दो वार सम्हल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है; और इससे अधिक वे अटकल खानेवाला महामूर्ख, अभागा और पशु का भी पशु है।" सच है, गले तक खूब दूस दूस करके खाना और फिर पछताना कौन बुद्धिमानी है ? ये क्या भाग्यवान के लच्छा हैं? भोजन सुख के लिए खाया जाता है या दुःख के लिए ? जिस भोजन से दुःख उपजता है उस भोजन को विष तुल्य ही सममना

चाहिये। "भोजन तारता भी है श्रोर मारता भी है।" श्रधिक भोजन से मनुष्य जीते जी ही मुदी श्रोर वेकार वन जाता है। भक्तदास वामन कहते हैं:—

> "ज्यादा चायु भरनसे, फूटवाल फट जाय। घड़ी कृपा भगवान् की, पेट नहीं फट जाय॥१॥ "यद्पि न दीखत पेट फटा, फटत मनुज का देह। रोग भयंकर होत है, बने नरक का गेह"॥२॥

श्रतः तन्दुरुस्ती के लिये खात्रो; रोगी वनने के लिए मत खात्रो। जो कुछ खात्रो जीने के लिए खात्रो, मरने के लिये मत खात्रो। वहुत भोजन करने वाला वहुत जल्द मरता है। श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध डाक्टर म्याक्क्याडन कहते हैं:—"श्राजकल साधा-रणतः लोग भोजन के वहाने जितने पदार्थों का सत्यानाश करते हैं उनके चतुर्थीश से ही उनका काम वड़े श्रानन्द से चल सकता है। श्रकाल में श्रन्न के श्रभाव से लोग उतने नहीं मरते, जितने कि सुकाल में श्रिषक श्रन्न खाने से तरह तरह के रोगों से मर जाते हैं।" देश में दुष्काल भी पेटू लोगों की ही कृपा से पड़ता है। श्रतः पेटू मनुष्यों के स्वयं श्रपना तथा देश का भी वैरी समभना व्याहिये।

अरेरे! गरीव लोग वेचारे भोजन न मिलने से मरते हैं और धनी तथा पेट्स लोग अधिक खाने से मरते हैं, फेवल मध्यम प्रकार के मिताहारी पुरुप ही बहाचारी और दीर्घजीवी हो सकते हैं। देश में प्लेग, कालरा भी पेट्स लोगों के ही कारण होते हैं, क्योंकि पेट्स मनुष्य वहुत गन्दे होते हैं। कमाना, खाना और पाखाना ये ही उनके इस संसार में के तीन मुख्य काम होते हैं और अन्त में वे खाते खाते ही मर जाते हैं। पेट्ट मजुण्य सदा हु:खी, श्रालसी, रोगी और श्रहपायु वना रहता है। देश में जब कोई रोग फैलता है, तब पेट्ट मजुण्य सब से पहले काल का शिकार वन जाता है और इस बात का श्रजुमन हैजा के दिनों में प्रस्क होता है। हैजा की वीमारी सब से पहले श्रधिक भोजन करने वालों ही को हेती; है केवल श्रहपाहारी पुरुप ही वच सकते हैं। श्रतः सक्जों! श्रिधिक भोजन करना—परोपकार के लिये नहीं तो स्वार्थ के लिये श्रधीक भोजन करना—परोपकार के लिये नहीं तो स्वार्थ के लिये श्रधीक श्रोजन उद्धार के लिये—श्रवश्य छोड़ हो। सिफ़ जितना पचा सकते हैं। उतना ही खाश्रो, इससे एक भी कवर ज्यादह खाना मानों श्रपनी श्रायु का एक एक दिन कम करना श्रीर श्रकाल में काल के मुँह में जाना है। श्री मनु महाराज कहते हैं:—

श्रनारोग्यं श्रनायुष्यं श्रस्वर्ग्यं चाऽतिभोजनं। श्रपुष्यं लेकिविद्यस्यं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥

"श्रित मोजन रोगों के वहाने वाला, श्रायु के घटानेवाला, नरक में पहुँचाने वाला, पाप के। कराने वाला श्रीर लोगों में निन्दित करने वाला है (यानी फलां मनुष्य वहा पेटू है इस प्रकार की वदनामी करने वाला है) श्रतः वुद्धमान के। चाहिये कि किसी विद्या पदार्थ के फेर में पड़ कर, जरूरत से श्रिषक कदापि न खाये! क्योंकि वैसा करना पूर्ण श्रधम है। पेट्ट मनुष्य श्रात्म हत्यारा कहा जाता है। पेट्ट मनुष्य की धर्म-बुद्धि विलक्ष्य नष्ट है। जाती है श्रीर वह हटात् पापकर्मों में प्रवृत्त होता है। संपूर्ण पाप की जड़ श्रधिक मोजन करना ही है। श्रधिक भोजन हो से काम, क्रोध रोगादि श्रधिक प्रवल वन जाते हैं श्रीर

कम भोजन से वे कमज़ोर वन जाते हैं। इसी गंभीर सिद्धान्त का जानकर महर्षियों ने शास्त्रों में डपवास का महत्व वर्णन किया है।

भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते है:— "निकम्मा कौन है ? पेट्। महापुरुप की क्या पिट्ट्यान है ? जो प्र्यपने का सब से छोटा समभता हो। महापुरुप कैसे वनें ? मन का वश में करने से। मन कैसे वश होय ? कम खाने से। कम खाना कैसे सीखे ? श्राहार के थोड़ा थोड़ा घटाने से। श्राहार कैसे घटे ? रोज सादा श्रीर प्राष्ट्रितक भोजन करने से। सादा भोजन कैसे प्रिय लगे ? भूख के समय खाने से श्रीर प्रत्येक श्रास (कवर) का खूव श्रच्छी तरह चवाने से। भूख का समय कैसे जाने ? नियम बांध लेने से श्रीर फिर वीच में कुछ भी न खाने से।"

संचमुच प्रकृति क श्रनुसार चलने ही से हम पेट्रपन से श्रीर तज्जन्य श्रनन्त विकारों से वच सकते हैं। भेाजन में सौ प्रकार रहने से मनुष्य श्रक्सर ज्यादा खा लेता है श्रीर फिर सौ प्रकार से सौ विकार श्रवश्य हो उत्पन्न होते हैं।

आस्ट्रे लिया के प्रसिद्ध डाक्टर हुन कहते हैं:—"मनुष्य जितना खा लेता है उसका तिहाई हिस्सा भी नहीं पचा सकता । वाकी पेट में रह कर रक्त का विपेला बनाकर श्रसंख्य विकार पैदा करता है; जिससे कि प्राणशक्ति का दोहरा नाश होता है, एक तो इस फाल्तू भोजन का पचाने में श्रीर दूसरे उसका वाहर निकालने में।

यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार के खाय, नमक-मिर्च मसाला से रिहत सात्विक भोजन करे, प्रत्येक प्रास को खूव महीन पीस कर चवा चवाकर खाय, शान्ति रक्खे श्रोर जितना पचाः सके उतना ही खाय तो वह ब्रह्मचर्य के। वड़ी आसानी से घारण कर सकता है और १०० वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसी के वल पर सुप्रसिद्ध अमेरिकन यंत्रकार एडिसन कहते हैं 'मैं सौ वर्ष पर्यन्त अवश्य जीवित रहूँगा।

"If you can conquer your tongue only, you are sure to conquer your whole body and mind at ease." यदि तुम सिर्फ जिह्ना के। वश में करे। तो तुम्हारे मन व शरीर अनायास वश में हो जायें गे इसमें के। इं सन्देह नहीं है। जिह्ना के। संस्कृत में रसना कहते हैं। क्योंकि वह शार, बीर, शान्त आदि सभी नव-रस की उत्पन्न करने वाली है। सात्विक मोजन से शान्तरस उत्पन्न होता है, राजसी भोजन से शांगर रस और तामसी भोजन से वीमत्स रौद्रादि रस उत्पन्न होते हैं। जे। रस अधिक वळवान होता है सम्पूण रस उसी के अधीन हो जाते हैं। इसी लिए कहा है:—

श्राहारशुद्धे।सत्वश्रुद्धिःसत्वश्रुद्धे। श्रुवास्मृतिः। समृतिलब्धे सर्वं ग्रन्थीनां विप्रमानः लान्होग्य॥

"अर्थात् आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी वन जाती है, फिर पवित्र व निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी मुलभता से प्राप्त होती।" अतः जिन्हें काम कोधादिक से मुक्त होना है—उन पर विजय प्राप्त करना है— उन्हें चाहिए कि वे नित्य नियमित समय पर सात्विक अल्पाहार किया करें; क्योंकि कहा है 'As a man eateth so he becometh जैसा मनुष्य भोजन करता है वैसा ही वह वन जाता है। यदि मनुष्य दो साछ पर्यन्त लगातार सादा अर्थात् सादिवक श्रहपाहार किया करेगा तो उसकी कुबुद्धि श्राप से आप नष्ट हो जायगी श्रीर उसमें ईश्वरीय तेज भगट होने छगेगा। कुछ ही दिन तक श्रभ्यास करके देख छीजिये।

सात्विक आहार:—जा ताजा, रसयुक्त, हलका, स्तेह्युक्त, स्थिर (nutritious) मधुर, प्रिय हो । जैसे गहूँ, चावल, जो, साठी, मूंग, अरहर, चना, दृध, घी, चीनी, सँघा नमक, रताळ (शकरकन्द) शुद्ध व पके फल, इनको सात्विक खाहार कहते हैं।

राजसी श्राहार:—श्रत्यन्त उप्ण, कडुवा, तीता, नमकीन, श्रत्यन्त मीठा, रूखा, चरपरा, खट्टा, तेलयुक्त, दोपयुक्त, गरिष्ट, जैसे पूड़ी, कचौरी, सालभूश्रा, भिठाई, खटा, लालिमचे तेल, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर उरद, मसूर, सरसों, मसाला, मांस, मछली, कछुश्रा, श्रंडा, शराव, चाय, काफी, डांफी, कोको, सोडा, लेमन, पान, तम्बाकू, गाँजा, भाँग, श्रफीम, कोकेन, चरस, चरडोल इनको राजसी श्राहार कहते हैं।

राजसी श्राहार से मन चंचल, कामी, कोधी, लालची श्रीर पापी वन जाता है; रोग, शोक, दुख, दैन्य वढ़ते हैं श्रीर, श्रायु, तेज, सामर्थ्य श्रीर सौभाग्य वेग के साथ घट जाते हैं। राजसी पुरुप कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।

तामसी आहार:—तामसी आहार में राजसी आहार तो आता हो है; परन्तु उसके अलावा जो वासी रसहीन, गला हुआ, दुर्गनिधत, विपम (जैसे एक ही साथ तेल के व घी के पदार्थ खाना वगैरह) घृणित व निन्दा होता है, इसको "तामसी आहार" कहते हैं।

तामसी त्राहार से मनुष्य प्रत्यच राचस वन जाता है। ऐसा

पुरुष सदा रोगी, दुःखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, श्रालसी, दरिद्री श्रधमी, पापी श्रोर श्रल्पायु वन श्रन्त में नरक-गामी होता है। (गीता श्र० १७ देखों)।

श्रतः जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन कर श्रपना उद्धार करना है, उन्हें चाहिये कि राजसी व तामसी श्राहार को छोड़कर दैवी तेज वढ़ाने वाला सात्विक श्रल्पाहार श्राज ही से शुरू कर दें। परन्तु यह ध्यान में रहे कि सात्विक भोजन भी वासी हो जाने पर तामसी वन जाता है श्रार श्रिक खा लेने से राजसी इतना ही नहीं विक प्राण हरण करने जैसा महान तामसी भी वन जाता है, श्रतः श्रल्पाहार ही सात्विक श्राहार कहा जा सकता है।

"भाजन श्रव्ही तरह से कुवल कुवल कर खाना" यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इससे मामूली भोजन भी श्रत्यन्त मिष्ट व पुष्ट मालूम होता है। एचता भी है मजे में पाखाना भी साफ होता है; भोजन भी कम लगता है और इस प्रकार देहिक, आर्थिक तथा देश की दृष्टिसे भी अधिक लाभ होता है। परन्तु जर्खी जरूदी खाने से मनुष्य सदा दुःखी, मलीन, कामी, पेट्ट, श्रत्यत, रोगी; उदासीन, कोघी चिड़चिड़ा श्रीर श्रत्यायु वना रहता है। वद्हजमी श्रीर किन्त्रयत भी इसी से हुआ करती है। जल्दी दांत दूरने का भी यही कारण है। पशुओं के दांत श्रन्त तक नहीं दूरते, इसका मुख्य कारण "चर्वित चर्वण" ही है। श्रतः वाँत से योग्य काम लो; क्योंकि पेट को वाँत नहीं होते। दाँत कुछ दिखलाने के लिये नहीं दिये गये हैं। यदि मनुष्य श्रत्येक प्रास ३०-४० वार श्रथवा प्रकृति के हिसाव से वत्तीस दाँत के लिये वत्तीस वार खूव चवा चवा श्रकृति के हिसाव से वत्तीस दाँत के लिये वत्तीस वार खूव चवा चवा के खावेगा तो श्राज वह जितना भोजन करता है उसके ई (तिहाई)

भोजन ही में उसकी पूरी तृप्ति हो जायगी श्रीर प्राण-शंक्ति का भी वहुत कम नाश होगा; भोजन भी वहुत जल्द पचेगा; पाखाना भी साफ होगा श्रीर इन्द्रिय-दमन की भी शक्ति उसे वहुत जल्द प्राप्त होगी। लेखक का यह स्वयं श्रनुभव है। इसे कोई भी श्राजमा सकता है।

भोजन विना अच्छी तरह चवाये जो जल्दी खा लेते हैं, वे जल्दी ही मर जाते हैं। चर्वित चर्वण से भोजन के प्रत्येक परमाणु से मनुष्य प्राण्तत्व को (जो कि प्राणिमात्र के जीवन का मुख्य श्राधार है उसको ) ब्रह्म की भावना से विशेष खींच सकता है।श्रतः "अन्नं नहोत्युपासीत।" अन्न में नहा-दृष्टि रक्खो और "अने दृष्ट्वा प्रणम्यादौ ।" श्रन्न को प्रथमतः प्रणाम करके फिर भोजन किया करो। योगी लोग ऐसे ही करते हैं श्रौर इसी कारण वे थोड़े ही भोजन में रुप्त हो जाते हैं छौर उनमें ब्रह्म-भावना के कारण दैवी सामर्थ्य प्रगट होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है । अमीरी भोजन करना मानों साचात् साँप पर पैर रखना है। ऐसे लोगों में काम कोध का विप वहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। इस वात का पता धनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल लग जाता है।धनी लोगों का यह एक विचित्र खयाल है कि ''जो कुछ वीर्य नप्ट किया जाता है वह हलुआ, पूड़ी, रवड़ी उड़ाने से फिर वापिस मिलता है।" परन्तु यह उनकी वड़ी भारी मूर्खता है। जो भोजन बड़े वड़े पहलवानों से भी विना खूब कसरत किये, नहीं पच सकता; वह गरिष्ट भोजन, दिन-रात निउल्ले वैठे हुए श्रीर श्रधिक भोजन से श्रीर भोग-विलास के कारण जिनकी आति वेकाम हो गई हैं, उनका कैसे पच सकता है ? "धातुच्यात् स्त्रते रक्ते मृन्दः संजायतेऽनछः।" यानी घातु के नाश से रक कमज़ोर हो जाता है और रक कमज़ोर हो जाने से अग्नि यानी भूख भी मन्द एड़ जाती है। यह
आयुर्व द का सिद्धान्त है; अर्थात् पुष्ट और उत्तेजित भोजन से
ऐसे छोगों का रहा-सहा वीर्थ्य और भी उछ्छ एड़ता है और वे
अधिकाधिक वरवाद होते जाते हैं। तिस पर भी वे सूखी हड्डी
चवाने वाले और अपने ही मुख से निकले हुए रक्त के। उस सूखी
हड्डी ही से निकला हुआ सममने वाले मूर्ख कुत्ते की तरह,
अपने पहले ही वीय के। मालपुआ के माप्त हुआ सममते हैं।
वाह! खूब अक्लमन्दी! भक्तदास वामन कहते हैं:—

"पालो पत्ती खाँय जे। उन्हें सवावे काम। नित प्रति हलुवा निगळते उनकी जाने राम॥

—भक्दास वामन।

श्रतः जिन्हें वीय की रक्षा करनी है उन्हें चाहिए कि वे मिठाई, खटाई, नमक, मिर्च, मसाला से सर्वथा वचे रहें। सदा सस्ता, सादा, स्वच्छ श्रोर स्वत्य भोजन किया करें। नमक, मिर्च, मसाला ये वड़े कामोचेजक पदार्थ हैं। लाल मिर्च तो ब्रह्मचर्य के लिये प्रत्यक्त काल ही है। श्रतः उन्हें घीरे घीरे कम करके सर्वथा शीव्र त्याग दें। श्रभ्यास से कोई भी वात श्रसंभव नहीं है। निश्चय होने पर सभी वार्त सहल हैं।

योगी लोग नमक, मिर्च मसालादि नहीं खाते; अनभ्यास के कारण उन्हें वे अच्छे ही नहीं लगते। यदि तुम्हें योगी अर्थात् सुखी वनना हो, वियोगी अर्थात् दुःखी न वनना हो, तो तुमको भी उन्हीं की तरह साविक अल्पाहार खूव कुचल कुचल के करना होगा।

उन्हीं की तरह प्राकृतिक आहार करना होगा । जो चीज जिस हालत में पैदा हुई हे। उसे वैसे ही खाने से भोजन भी कम लगता है श्रौर फायदा भी खुव होता है। परन्तु ज्यों ज्यों उसका रूप वव्-लता जाता है, त्यों त्यों वह चीज आरोग्य के लिये हानिकार होती जाती है। कच्चे गेहूँ, चना खाना श्रिधिक कायदेमन्द है; क्योंकि इसमें प्राण्यक्ति कूट कूट कर भरी रहती है और भोजन भी कम लगता है। परन्तु वचपनहीं से श्रांतें दुर्वल हो जाने के कारण मनुष्य उसे विना पकाये पचा नहीं सकता। अन्न का पकाने से प्राणशक्ति बहुत नप्ट हो जाती हे श्रीर इसी कारण श्रधिक भोजन करने पर भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती श्रौर वह श्रन्यान्य रोगों से पीड़ित हो जाता है। पूड़ी, कचौड़ी आदि तले हुये पदार्थी की प्राणशक्ति तो श्रीर भी जल जाती है। इसलिए जहाँ तक हो प्राकृतिक आहार ही करना सव - श्रेष्ठ है। मैदा से भूसीयुक्त त्राटा श्रेष्ठ, भूसी युक्त त्राटा से दलिया श्रेष्ठ, दलिया से उवले हुए गेहूँ श्रेष्ठ, उवले हुए गेहूँ से कच्चे गेहूँ त्रोर जौ श्रेष्ठ, कच्चे गेहूँ, चावल, चना इत्यादि से दुग्धाहार श्रेष्ठ और दुग्धाहार से पके ताजे फल श्रेष्ठ हैं।

फलाहारा:—फलाहार अत्यन्त प्राकृतिक और प्राण्याक्ति से परिपूर्ण आहार है। फल में सूर्यतेज और विजली बहुत ही भरी रहता है। इस कारण फलाहारी को सहसा कोई भीरोग नहीं हो सकता। फलाहार से बुद्धि अत्यन्त तीव्र होती है। वीय की वृद्धि होती है और काम विकार दब जाते हैं। हमारे पूर्व ज ऋषि मुनियों का कन्दमूलफलाहार ही मुख्य आहार था और इसी कारण वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान शान्त, ब्रह्मचारी और दैवीसामध्ये

से सम्पन्न थे, जिनके झान के देख कर सारी दुनिया आज भी हैरान हो रही है। हम उन्हों की सन्तान आज वेवकूफ वन वैठे हैं। यह सब प्राकृतिक नियमोल्लङ्घन से प्राप्त निर्वार्थता का ही दुष्ट व अनिष्ट प्रभाव है। अतः जिन्हें अपने 'पूर्वजों की तरह पुनः सदाचारी, ब्रह्मचारी, करों। भोजन सदा वाजा, स्वच्छ सस्ता, हलका, सादा और अत्य ही किया करें। प्रत्येक गूस को खूब चवा चवा कर खायें, नमक, मिर्च, मसाला, मिठाई, खटाई से हमेशा दूर रहें और सदा ऊँचे व पवित्र विचार करें। फिर देखो तुम्हारे शरीर व चेहरे पर क्या ही रौनक आती है और तुम्हारी आत्मा कैसी तेजस्वी व विलय होती है।

'गचिकित्सा—(cromopathy) से यह सिद्ध हुआ है कि शीशियों के 'वनावटी' रंग से सूर्यिकरणद्वारा पानी पर जो अद्भुत परिणाम होता है उससे असंख्य रोग नष्ट हो जाते हैं; तव फिर फलों के. 'कुढ़रती' रंग द्वारा भीतर रस पर सूर्यप्रकाश और विजली का असर पड़ने से वे फल अमृतसंजीवनी तुल्य वनते हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? फला-हार के वारे में जितना वर्णन किया जाय उतना ही थोड़ा है। फलाहार भी दे। प्रकार का होता है:—

फल में —श्रंजीर, श्रंगूर, संतरा, पपीता, श्रमहृद, श्राम, नासपाती, सेव, वेल, शरीफा, मीठा खट्टा दोनों नींवू, ये सस्ते व श्रच्छे फल होते हैं।

मेवा में किशमिश, वादाम, पिस्ता, श्रखरोट काजू, गिरी, मुनक्का, वेल-वीज, छोहारा, सूखे श्रंजीर, ये श्रच्छे होते हैं।

परदेश से स्वदेश की ही चीज श्रेष्ठ और लाभकारी है। अतः फल की जगह आख्र, कन्द, ककड़ी, पक्का कोहड़ा श्लीर शाक भाजी भी काम में लाई जा सकती है।

श्री लक्ष्मण्जी ने चौदह वर्ष पर्यन्त फलाहार ही किया था। इसी कारण वे हनुमानजी की तरह श्राखण्ड ब्रह्मचारी रह सके श्रीर उनका सामध्ये श्रीर तेज श्री रामचन्द्रजी से;भी श्रिधक वढ़ गया था। श्रस्तु; जिन्हें फलाहार श्रुरू करना हो; वे धीरे धीरे श्रुरू करें! प्रथम कुछ दिन तक नमक, मिर्च, मसाला से रहित भोजन का श्रभ्यास करें; फिर एक मरतवे सादा श्रूरूप भोजन तथा दूसरे मरतवे श्रूरूप फलाहार करें; कुछ दिन के वाद फिर शुद्ध फलाहार करने लग जायँ; एक दम कोई काम करने से लाम के वदले हानि ही होती है, यह बात हमेशा ध्यान में रक्खो।

दुग्धाहार:—दुग्धाहार फलाहार से घटिया परन्तु अन्नाहार से बिह्या आहार है। दूध घर का और तिस पर भी काली गौ का श्रेष्ठ होता है। काली गौ को "किपला" या "कामधेनु" कहते हैं। गौ का न हो तो काली भैंस का दूध लेना चाहिए। दूध वाली गाय वा भैंस वा वकरी निरोग व झुद्ध पदार्थ खाने वाली होनी चाहिए। अन्यथा रोगी वा अशुद्ध पदार्थ खाने वाली गाय भैंस व वकरी का दूध पीने से मनुष्य का भी वे रोग विना हुये कभी नहीं रहेंगे, यह बात स्मरण रहे। बाज़ारू दूध पीने से मनुष्य बहुत जल्द रोगी बनता है; क्योंकि उसमें रास्ते की धूल और गन्दी हवा में के असंख्य जहरीले कीड़े पड़ जाते हैं। यही हाल मिठाई का भी होता है। रोज़ हलवाई एक अंजुली भरी हुई बरें, मिक्खयाँ, चूँदे, दूध, श्रीर मिठाई इत्यादि में से प्रातःकाल निकाल के फेंकता है श्रीर उसी को श्रीटा कर लोगों को पूरे दाम पर मज़ में वेचता है। श्रतः वाज़ारू कोई भी वनी-वनाई चीज़ विशेषतः पतली चीज़ तो कदापि न खानी चाहिये। हलवाई वरौरों का गन्दापन तो मशहूर ही होता है। उनकी पोशाक देख कर ही जी मंचलने लगता है। भला ऐसे गन्दे लोगों के हाथ के, गन्दे प्रकार से वने हुए, पदार्थ खा पी कर कौन श्रारोग्यसम्पन्न व दीर्घायु हो सकता है। होटल तो मानों मनुष्य के श्रायुत्रारोग्य को 'श्रच्छे ढंग' से जलाने वाले मृतिमन्त समशान ही हैं।

धारोज्ण (तुरन्त का दुहा हुआ) और छना हुआ दूध सर्वोत्कृष्ट होता है। दूध विना कपड़छान किये कभी न पीयो। गरम करने से दूध की प्राण्शिक्त वहुत नष्ट होती है। अतः दूध ताजा ही पीना अच्छा है। धारोज्ण दूध से वीर्य्य वहुत ज्यादा तथा तत्काल वढ़ता है और मन भी शान्त व प्रसन्न रहता है। फल में दूध से अधिक वीर्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दुहने के आधा यण्टा वाद दूध में विकार उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसा ठएडा दूध फिर उवाल कर ही पीना चाहिये। गरम दूध पीने से पेट और भी साम होता है। दूध ठंडी आँच पर गरम करना वहुत ही लाभदायक है। दूध धीरे-धीरे जैसा वच्चा माता का दूध पीता है वैसा पीना चाहिए। इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा पीने से एक पाव-भर दूध सेर भर दूध पीने के वरावर होता है। और गटर-गटर पीने से एक सेर दूध भी पाव भर की वरावरी नहीं कर सकता। क्योंकि दूध जल्दी पी लेने से उसका एकदम दही वन कर वह पेट के भीतर ही भीतर फट जाता है—खराव हो जाता है। परन्तु

थोड़ा-थोड़ा पीने से—मुख में थोड़ी देर रख कर फिर पेट में उतारने से उसका सब सार खींचा जाता है खीर कुछ भी बेकार नहीं जाता है कोई भी चीज जल्दी से खाना, मानों रोगी वन कर जल्दी ही मरने की तैयारी करना है। ख्रतएव सावधान!

मांसाहार:—मांसाहार सब से श्रधम श्रीर राज्ञसी श्राहार है मांसाहारी लोग वहुत विकारी होते हैं। क्योंकि मांस उनका श्राहार है ही नहीं। मांस जङ्गली दुष्ट पशुश्रों का तथा निशाचरों का श्राहार है। गाय, घोड़ा, वेल, वन्दर मांस को छू तक नहीं सकते। पर वाह रे मनुष्य! जंगली नीच जानवरों से भी नीच हो गया है। मांसाहारी पुरुप सदा चंचल कोधी व कामी बना रहता है श्रीर इस बात का पता शेर, तेन्दुश्रा, चीता इत्यादि मांसाहारी पशुश्रों की तरक देखने से कौरन लग जाता है। वे पशु पिश्वड़े में हर वक्त इधर-उधर चछर लगाया करते हैं। श्रीर लोगों की तरफ चंचल व क्रूर दृष्टि से देखा करते हैं। परन्तु बही शाकाहारी गाय से लेकर हाथी तक को देखिये कितने शान्त श्रीर निर्विकारी होते हैं। मांसा-हारी पुरुप का ब्रह्मचारी होना मुश्किल तो है ही, परन्तु श्रसम्भव भी है। श्रपवाद (exception) को लेना मूर्खता है। श्रतः जिन्हें ब्रह्मचारी श्रीर सदाचारी वनना हो, उन्हें चाहिये कि वे मांसाहार को सर्वथा एकदम त्याग दें।

सद्धा आहार:—पहले यह कह आये हैं कि भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा ही घनिष्ट संवन्ध है। सात्विक आहार से बुद्धि भी निस्सन्देह सात्विक ही वन जाती है। पर हाँ, भोजन के समय उच्च, पवित्र शान्त और ब्रह्मचर्य-विपयक विचार अवश्य ही करने चाहिये। क्योंकि उच्च और निर्मल विचार ही आत्मा का

सच्चा आहार है। यदि सात्विक आहार के साथ में सात्विक विचार न किये जाँय, दुष्ट श्रौर श्रधर्मी विचार रक्खें जाँय तो मोजनका वह सात्विक परिवर्तन सर्वथा व्यर्थ ही सममता चाहिये। भोजन के समय जैसे विचार होते हैं मनुष्य ठीक वैसा ही "श्राप से आप" वन जाता है, ऐसा महापुरुषों का स्वानुभवपूर्ण सिद्धान्त है; क्योंकि भोजन के रस द्वारा वे विचार मनुष्य के नस-नस में प्रवेश कर सम्पूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। स्थूल भोजन से विचार का सूक्ष्म भोजन कई गुना श्रेष्ठ श्रीर प्रभावशाली होता है, यह श्राध्यात्मिक सिद्धान्त है। अतएव भोजन के समय पवित्र, उच्च, निर्भय, शान्त और ईश्वरीय भाव के विचार से अवश्य रखने चाहिए। नीच विचार से नीच, श्रौर उच्च विचार से तुम श्रवश्य ही उच वन जास्रोगे। पापी विचार से पापी, व्यभिचारी विचार से व्यभिचारी ऋौर पुरुषमयी तथा ब्रह्मचारी विचार से तुम निस्सन्देह पुर्य वान श्रीर ब्रह्मचरी वन जाश्रोगे। यदि तुम्हें काम को श्रीर भय को हटाना है, ता हनुमान जी का ध्यान करा श्रीर उनके ही जैसे हमेशा-विशेषतः भोजन के समय खास तौर पर-- "पर-स्नी मात समान" ऐसे पवित्र विचार करो । त्रालस्य त्रौर मलीनता को हटाने के लिये स्वकर्तव्यपरायण श्रीलक्ष्मण्जी जैसे पवित्र विचार करों; क्रोध को हटाना हो तो बुद्धजी जैसे शान्त, प्रेमी, चमाशील व दयाछ विचार करे। । छोटे दिल को हटाने के लिये कर्ण और विल की उदारता का चिन्तन करे। दिरद्रता को हटाने के लिये राजा के तुल्य श्रीमान् विचार करे। श्रौर व्यव्रता छोड़ शान्त चित्त से उस सर्वव्यापी लक्ष्मीपति भगवान् का ध्यान करो, जिसकी लक्सी पैर दवाती और सेवा करती है। छद्मीपति का ध्यान करने

से तुम भी लक्ष्मीपित अवश्य वन जाओं गे अर्थात् धन आप से आप तुम्हारे चरणों की सेवा करेगा; पर्योकि "धाने ध्याने तद्रूपता" ऐसा ही प्रकृति का सिद्धान्त है। अतः जैसे जैसे तुम अपने को बनाना चाहते हो, वैसे ही अथवा जिस दुर्गुण को या आदत का आप हटाना चाहते हो, उसके ठीक ठीक विरुद्ध विचार अद्धा, और शान्ति के साथ करा। निस्सन्देह तुम वैसे ही वन जाओं । याद रक्खों, जैसे आपकी अद्धा और शान्ति होगों वैसे ही आपको कम ज्यादा और जल्दी देरी में फल मिलेगा पर्योकि अद्धा और शान्ति ही संपूर्ण सौभाग्य और ईश्वरत्व की कुं जी है और भगवान श्रीकृष्ण का भी यही सिद्धान्त है।

मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वातावरण atmosphere उसके वाहर-भीतर चहुँ श्रोर निर्माण होता है और फिर ''योग्यं योग्येन युं ज्यते।'' श्रथवा Like attracts like यानी समान समान की श्रोर खिंचता है। इस न्याय से फिर वैसे ही विचार के पुरुप हमारे निकट खिंच श्राते हैं, श्रथवा हम उनके निकट खिंच जाते हैं, श्रीर हमारे विचारानुकूछ ही श्रनेक शुभाशुभ घटनायें निर्माण होती हैं, जिनसे कि हमारा श्रभीष्ट या श्रनिष्ट श्रापसे श्राप सिद्ध होता है। श्राज जिस स्थित में हम लोग हैं उस स्थित के निर्माता खुद हम ही हैं श्रीर श्राहार, विचार व श्राचार के श्रभाव से हम इस स्थित के वाहर भी निकल सकते हैं श्रीर जैसी चाहें वैसी उन्नति कर सकते हैं। इसी स्थित में पड़े रहने के लिये मनुष्य का जीवन नहीं है। वस्तुतः परमपद श्राप्त करना ही

<sup>\*</sup>श्रद्वाऽमयो यं पुरुषो ये। यच्छुद्धः स एव सः ॥ गीता १७--३॥

जीव मात्र का जीवनों हेश्य है। उसी दिन्य स्थित को हम लोगों को पहुंचना है और यह वात मनुष्य एक मात्र अपने शुद्ध, ऊँचे व सात्विक आहार, विचार और आचार द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। महापुरुप अपने महान विचारों के द्वारा ही महान होते हैं और नीच पुरुप अपने नीच विचारों के कारण ही नीच होते हैं। अतएव सदैव पवित्र और ऊँचे विचार करना और श्रद्धा व शान्तिपूर्वक अपने को उन्नति की ओर वढाना प्राणिमात्र का प्रधान कर्तव्य है और यह काम नित्य भाजन के समय वैसे ही श्रेष्ठ व पवित्र विचार रखने से वड़ी आसानी से बहुत जल्द सिद्ध होता है।

### भोजन के शास्त्रीय नियम

(१) केंबल दे। ही समय भोजन करना चाहिये; पहला भोजन १० से लेंकर १२ वजे के भीतर और दूसराशाम को ८ बजे के भीतर; देर में करने से स्वप्त दोप होता है। (२) दिन भर में एकमरतवे भोजन करना सर्वोत्कृष्ट है—"एक मुक्त सदा रोग मुक्त" (३) रात में ८ वजे के भीतर थोड़ा सा ताजा ठंडा दूध बिल कुल थोड़ी सी चीनी डालकर घीरे धीरे पी लेना चाहिये। रात में गरम दूध पीने से स्वप्तदोप होता है। (४) बहुत गरम गरम भोजन कदापि न करना चाहिये। उससे वीर्य पतला पड़ जाता है और कामोत्तेजना होती है। गरम भोजन से और चाय से दाँत जल्दी दूट जाते हैं, आँतें दुर्वल पड़ती हैं, किञ्जयत बढ़ती है, और आँख की ज्योति मन्द पड़ जाती है। (५) भोजन हमेशा ताजा और सादा रहे। भोजन अनेक प्रकार का और वासी होने से अनेक विकार फौरन बढ़ जाते हैं। वासी भोजन से बुद्धि, आयु और तेज तत्काल

नष्ट हो, त्र्यालस छाती पर जबरदस्ती सवार होता है और मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। (६) कभी हलक तक द्रंस द्रंस न खात्रो; उससे बरवाद हो जात्रोगे। (७) थकने पर तत्काल भाजन न करना चाहिये। (८) भोजन के वाद शारीरिक व मान-सिक परिश्रम एक घरटा तक कदापि न करना चाहिये। एक घरटा - कम से कम आध घरटा तक आराम करो, नहीं तो रोगप्रस्त वन जल्दो ही मरना पड़ेगा। (९) भोजन के समय सदा शान्त, पवित्र व ऊँ चे विचार रक्खा । चिड़चिड़ापन से अन्न हज़म नहीं होता । कोध से अन्न जहर बन जाता है; अतः भोजन के समय हमेशा शांत रहे। शान्ति के हेतु मौन धारण करे। (१०) नमक मिर्च, मसाला, पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई, खटाई, मद्य, मांस, चाय, काफी वगैरह सर्वथा त्याग दो; क्योंकि इनसे मन व इन्द्रियां ऋयन्त चंचल बन जाती हैं। ऐसा पुरुष वीर्य को नहीं रोक सकता। ( ११ ) भाजन के समय पानी न पीना चाहिये; क्योंकि वैसा करना प्रकृति के खिलाफ है। भाजन के एक घएटा वाद पानी पीना अच्छा है। (१२) भाजन के पहले हाथ, पैर और मुँह को पानी से पूरे तौर से स्वच्छ था डाला और नाखून साफ रखा; क्योंकि उनमें जहर होता है। (१३) भोजन नियमित समय पर किया करो श्रौर फिर वीच में कुछ भी न खाञ्जो (१४) राह चलते, खड़े रहते व लेटे हुए भाजन करना सर्वथा अनुचित है। (१५) प्रातः काल जल पान ऋथीत् कलेवा करना अच्छा नहीं है। (१६) भाजन की जगह पवित्र व प्रकाशमय होनी चाहिये। गन्दगी से जिन्दगी जल्दी बरवाद होती है, इस बात को सदा सर्वदा ध्यान में रक्खो। (१७) ' भाजन के वाद "शतपद्" अर्थात् सौ कदम इधर-उधर टहलना

चाहिये। भाजनोत्तर तुरन्त आराम-कुर्सी पर पड़े, तो उससे बहुत हानि होती है; और दौड़ने से प्राण का नाश होता है।

### जल सम्बन्धी शास्त्रीय नियम

(१) पानी स्वच्छ निर्गन्ध, जिस पर सूर्व्य का प्रकाश पड़ता हो ऐसा ताजा, ठन्डा वहता हुआ अथवा गाँव के वाहर के कुएँ का होना चाहिये। क्योंकि ताजे जल में वहुत प्राणशक्ति भरी रहती है। जल को संस्कृत में 'जीवन' कहते हैं; सच्युच जल ही जीवन का मुख्य आधार है। मोजन से भी जल का महत्व अधिक है। (२) दिन भर में कम से कम तीन सेर पानी पीना चाहिये; क्योंकि उतना ही शरीर से पेशाव, पसीना श्रीर भाप के रूप में खर्च होता है। ऋतु काल के अनुसार पानी की मात्रा कम ज्यादा भी करना उचित है। कृब्ज़ की वीमारी अक्सर कम पानी पीने ही से हुआ करती है। यदि कृष्ज वाले यथेष्ट पानी पीने लग जाँय तो उनकी यह वीमारी यहुत जल्द दूर हो सकती है। तथापि श्राति पानी पीना भी रोग-कर है—"श्राति सर्वत्र वर्जयेत्"। (३) पानी छानकर ही पीना चाहिये श्रौर छानने का कपड़ा हर वक्त साफ कर लेना चाहिये क्योंकि उससें सूक्ष्म जल जन्तु रहते हैं । विशेपतः हैजा वरौरह रोगों के दिनों में श्रीर दूषित स्थानों में, पानी हमेशा अच्छी तरह उवाल कर और छान कर ही पीना चाहिये, श्रन्यथा श्रालस्य के कारण सुप्त में रोगी बन के अकाल में मरना पड़ेगा। रोगी होने का कारण विशेषतः दूषित जल ही होता है। अतएव सावधान! (४) जल थोड़ा थोड़ा दूध की तरह पीना चाहिये। पीते वक्त नीचे

ऊपर के दाँत संलग्न करने से पानी में भी प्राणशक्ति पूरी तरह से खींची जा सकती है; पानी भी थोड़ा थोड़ा पीने में आता है और दाँत भी मजवूत हो जाते हैं; तथा पानी में का कूड़ा करकट भी पेट में नहीं जाने पाता। एक मनुष्य के पेट में, दांत संलग्न न करने के कारण एक साँप का वचा तक चला गया था फिर भैंस के मद्रा से (उसमें मोहरी मिलाकर श्रीर पिला करके) के करायी गई तव वह निकला। श्रतः सावधान रहो। (५) प्यास को कभी न रोकना चाहिये; क्योंकि उससे जीवनशक्ति का भयंकर रूप से नाश होता है और मनुष्य ऋल्पायु वनता है। (६) प्यास की तृप्ति पानी ही से करो न कि सोडा-लेमन श्रीर वरफ्र-शराव से। याद रक्खो, प्रकृति के विरुद्ध चलने से कोई सात जन्म में भी सुखी नहीं हो सकता। (७) भोजन के समय विलकुल पानी न पीना चाहिये क्योंकि वैसा करना प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। कोई भी वुद्धिमान पुरुप हमें चींटी से लेकर हाथी तक ऐसा कोई भी प्राणी वतला दे, जो कि भोजन के समय पानी पीता हो। भोजन के साथ पानी न पीने से वहुत लाभ है हाजमा दुरुस्त होता है; शौच साफ होता है; वढ़ा हुआ पेट घटता है; गले की जलन नष्ट होती है और भोजन भी कम लगता है अर्थात् पेट्रपन के छूटने से हम अनेक रोगों से भी अनायास छूट जाते हैं (८) भोजन के आधा या पाव घंटा पहिले एक गिलास पानी पी लेने से भोजन के समय तुम्हें प्यास नहीं सतावेगी। उससे पेट्रपन का भी नाश होता है और खोटी भूख नष्ट होकर सची लगने लगती है। भोजन के साथ पानी न पीने का श्रभ्यास जाड़े के दिनों से सुखपूर्वक शुरू किया जा सकता है। (९) शुष्क यानी जिस भोजन में विल्कुल पानी नहीं होता ऐसा

ंरूखा-सूखां भोजन करने के बाद तुरन्त पानी पीना भी प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। (१०) एकदम सेर डेढ़-सेर पानी पीना हानिकारक है; उससे 'बहु-मूत्रता' का रोग होता है। व्यास माछ्म ्हों तब २-३ गिलास पानी थोंड़ा थोड़ा करके सावकाश पूर्वक पीना . उचित है। (११) खड़े खड़े, या लेटे हुये पानी कदापि न पीना चाहिये, यह कमज़ोर रोगियों का काम है। (१२) रात्रि में सोने के आधा घण्टे पहले ठण्डा जल श्रवश्य पी लेना चाहिये; ढेर सा नहीं ं श्रीर पेशाव करके साना चाहिये। इससे चित्त व चोला दोनों शान्त रहते हैं श्रीर स्वप्नदोष भी रुक जाता है; तथा दूसरे दिन मल त्यागने में भी सुभीता होता है (१३) प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय से पहले स्वच्छ तांवे के लोटे में रात भर रक्खा हुआ जल पीने से रागी भी निरोग और विष भी निर्विष हो जाता है। मन प्रसन्न होता है। पेटूपन का नाश होता है और आयु बढ़ती है। पानी पीकर जरा लेट कर पेट को नाभी के चारों और दवाने से (रगड़ने से) पाखाना वहुत साक होता है। प्रातःकाल का यह जल समृत के तुल्य होता है। यदि नाक से पिया जाय तो नेत्र के समस्त विकार दूर हो जाते हैं; दृष्टि अत्यंत तेजस्वी वनती है; वुद्धि तीव होती है; नासारोग दुकस्त होते हैं; बुढ़ापा जल्दी नहीं त्राता; वाल वहुत उम्र तक काले वने रहते हैं: और संपूर्ण रोग दुरुस्त हो जाते हैं। क्योंकि तांवे में ऐसे ही कुछ चमत्कारिक गुण भरे हुये हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने देव पूजा में सर्वत्र तांबे के ही पात्रों का विशेषतः विधान लिखा है। धन्य हैं उनके उपकार! (१४) यदि किसी को कब्ज की शिकायत वहुत दिनों की हो तो सुवह एक-दो गिलास मामूली गरम पानी में एक चम्मच भर खाने का नमक

**डालंकर उसे पी ले। फिर चित लेट जात्र्यो श्रौर नांभी के चारों** तरक से पेट को रगड़े। देखा छाठ दिन ही में पाखाना साफ होने लगेगा; ववासीर की वीमारी कम हो जायगी; जठर रोग, कर्ण रोग, सिर दर्द गला श्रीर छाती के रोग, नेत्र रोग, कोढ़, कमर का दर्द, सूजन छादि छसंख्य विकार शनैः शनैः नष्ट हो जावेंगे। अवश्य अनुभव की जिये। परन्तु यह उपाय भी अप्राकृतिक हैं। फिर इसे छोड़ देना चाहिये। (१५) एनिमा का उपाय भी किन्यत के लिये सर्वोत्कृष्ट होने पर भी अप्राकृतिक है। अतः एनिमा की श्राद्त न लगाश्रो। एनिसा का उपयोग कभी कभी कचित् किया करो-एनिमा का रोज जपयोग करने से आतें सदा के लिये कमजोर वन जाती हैं। अतएव सावधान! (१६) जल पीते वक्त "इस जल से मुभ में सुख, शान्ति, आरोग्य, ब्रह्मचय्य, तेज इसादि प्रवेश कर रहे हैं और मैं पूर्ण आरोग्य हा रहा हूँ।" इस प्रकार कें संकल्प व ज्यातम-कथन अवश्य किया करे।। क्योंकि जैसे तुम जल पीते ( अथवा सभी समय ) संकल्प करोगे ठीक वैसे ही भाव तुम्हारे रोम रोम में घुस जायगे श्रीर तुम नि:सन्देह वैसे ही धन जाबोगे, ऐसा हम प्रतिज्ञा-पूर्वक कह सकते हैं।

## "निर्व्यसनता'

### नियम आठवाँ:—

वक्तव्यः - संपूर्ण दुर्व्यसनों की माता वीड़ी या सिगरेट है। इसी से गाँजा से लेकर संखिया तक का शीक़ वढ़ जाता है। यह नितांन्त सत्य है कि दुर्व्यसनी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अमेरिकन डाक्टरों का कथन है, "तस्त्राकू के सेवन से वीर्य फ़ौरन उत्ते जित होकर पतला पड़ता है, पुरुषत्व शक्ति चीग् होती है; पित्त विगड़ जाता है, नेत्र-ज्योति मन्द होती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती हैं, खाँसी ( जा कि सव रोगों का जड़ है ), दमा और कफ वढ़ते हैं। श्रालस्य, कार्य में श्रिनिच्छा, हृदय की धकधकाहट, व्यर्थ चिन्ता व अनिद्रा वढ़ती है, मुख से महान् दुर्ग-निध आती है, शारीरिक, गानसिक, आर्थिक व सामाजिक भयंकर हानि होती है।" शुद्ध हवा को जहरीली वना कर अपने साथ हो साथ लोगों का भी स्वास्थ्य विगाड़ना घेर पाप है। मेढ़क, पत्ती, वरें, मिक्सियों और छान्य छासंख्य कीड़े तम्बाकू की लपट मात्र ही से वेकाम होकर मर जाते हैं; तव फिर स्वयम् पीनेवाला अकाल ही में क्यों नहीं मरेगा ? तम्बाकू में "निकोटिन" नामक भयंकर विष होता है, जो कि शरीर के स्वास्थ और सद्भावों को मार डालता है। कई लोग इसे पाखाना साफ होने की दवा समम वैठे हैं; परन्तु नतीजा उलटा ही होता है। आँतें और भी दुर्वल हो जाती हैं। फिर उन्हें विना वीड़ी, चाय वगैरह पिये पाखाना होता ही नहीं देखा, यह कैसी गुलामी है ? शोक ! यदि पीछे दिये हुए अनुसार नमक पानी का उपयोग किया जाय ते। वहुत जल्द निरोग हो सकते

हैं। परन्तु ऐसे लोग कैसे मानेंगे ? चयी वन कर उन्हें जल्दी मरना है न ?

जापान में यदि वीस वरस का वालक चुरुट; सिगरेट, वीड़ी या तम्बाकू पीते देखा जाय तो फ़ौरन उसके माता पिता पर जुर्माना होता है। हे प्रभाे ! ऐसा सामाजिक प्रवन्ध भारत में कव होगा ? और हम भी अपने भाई जापानियों की तरह शूर, वीर, साहसी, उद्योगी और ब्रह्मचारी कव वनेंगे ?

> हे प्रभो श्रानन्द्दाता झान हमको दीजिये। शीव्र सारे दुगु णों के। दूर हमसे कीजिये॥ लीजिये हमके। शरण में हम सदाचारी वने। ब्रह्मचारी, धर्मरचक, वीर-व्रतधारी वने॥

# "दो बार मल-मूत्र-त्याग"

#### नियम नवाँ:--

वक्तव्यः — शौच का दो मरतवे जाने की आदत डालो। यदि दूसरी वार दिशा न माछ्म हो तव भी जाओ। कुछ दिन के वाद आप से आप दिशा होने लगेगा। अने करोगों की जड़ मलबद्धता ही है। और मल बद्धता का एक मात्र असली कारण वीर्य का नाश ही है। "धातु-चतात् श्रुतेरके मन्दः संजायतेऽनलः।" वीर्यनाश से रक्त कमज़ोर, निकम्मा और नष्ट होकर अनल अर्थात् जठराग्नि मन्द पड़ जाती है। आँतों के दुर्वल होने पर फिर पाखाना. भी साफ नहीं होता है।

चाय, तम्बाकू पीने से अौर वार वार जुलाव, एनीमा वरीरह लेने से तो आँतें और भी दुर्वल वस जाती हैं। पाखाना हो, चाहे त हो, परन्तु भोजन अवश्य करना होगा ! चढ़ा देते हैं मात्रा पर मात्रा ! नतीजा यह होता है कि श्रन्न भीतर ही भीतर सड़ कर अत्यन्त वद्यूदार श्रोर जहरीला वन जाता है। वाहर निकलने पर जिस मैले से नाक फटी जाती है, ऐसा जहर पेट में रहने पर हम कैसे सुखी और दीर्घजीवी हो सकते हैं ? दिशा को रोकने से तो श्रीर भी मूर्खता कर बेठते हैं; उससे भीतर का "श्रपानवायु" विगड़ कर मैले को ऊपर की श्रोर चढ़ा देता है, जिससे कि वह स्तराव मैला फिर से पचने लगता है। भला वताइये अव स्वास्थ्य की आशा कहाँ है ? अपान-वायु को रोकने से भी यही नतीजा होता है। इस कहते हैं, पहले ऐसा दूँस दूँस के खाना ही क्यों, जिससे कि दिन भर डकार और खराव वायु छोड़ना पड़े। अन्न को चवा चवा के न खाने से तो और भी मूर्खता कर बैठते हैं। पहले ही तो आँतें दुर्वल और उसमें रवान की तरह मटपट भोजन ! कैसे स्वास्थ्य रह सकता है ? शरीर सुस्त पड़ जाता है, दिमारा में गर्मी छा जाती है, नेत्र विगड़ जाते हैं, रुचि नष्ट हो जाती है, भूख नहीं लगती, वल, तेज; उत्साह सभी घट जाते हैं, सदा रोगीस्रत वनी रहती है श्लौर श्रायु वड़ी तेजी से घटती जाती है। इस वला से वचने का एक मात्र यही उपाय है कि हम फिर से मुक्ति के नियमानुसार चलें। रोगी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। श्वान को तरह उतावली से भोजन करना और मल-मूत्र के। रोकना मानों प्रत्यच काल के मुख में ही जाना है। मैले की गर्मी के कारण भीतर की सब इन्द्रियाँ चुड्ध हो जाती हैं

श्रीर इन्द्रियाँ सु इध होने पर फिर मनुष्य रोगी होने पर भी वड़ा कामी वन जाता है। मल-मूत्र को श्रीर वायु के किसी काम में फँस कर श्रथवा मोहवश वा लजा के कारण, जाड़े के डर से व किसी कारण रोकना मानों श्रपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारना है। ऐसा करना ब्रह्मचर्य के लिये महान हानिकर है। श्रतः ब्रह्मचर्य श्रीर स्वास्थ्य-रहा के लिये सुबह-शाम दो मरतवे "नियमित समय पर" मल मूत्र का त्याग करना परम श्रावश्यक है। शाम को दिशा हो श्राने से सुबह का पाखाना वड़ा साफ़ होता है। मल के निकल जाने पर तन श्रीर मन देनों निर्मल होते हैं।

दिशा के समय हरिगज़ काँखों मत; उससे वीर्य वाहर निकल पड़ने की विशेष संभावना है और वहुमूत्रता का रोग होता है। कब्ज़ की वीमारी अधिक हो तो पानी का यथेष्ट उपयोग करो। एक-दो आँवला खाकर पानी पी लो, पेट के। रगड़ों और आँतों को "मल त्याग करने की" सोते वक्त आज्ञा दे रक्खों; सव काम दुरुस्त हो जायगा। इन सव का स्वयं अनुभव करके देखिये।

## "इन्द्रिय-स्नान"

### नियम दश्चवाः—

वक्तन्य — जननेन्द्रिय को विना कारण कदापि हाथ न लगाओं और न उसकी ओर देखों भी, क्योंकि अशुचिस्थान का स्पर्श और चिन्ता न करने से काम-रिपु कभी जागृत नहीं हो सकता। भाव सदैव ऊँचे च पवित्र रक्षो। शौच के समय इन्द्रिय को स्वच्छता से घा डाला। मिण पर ठएडे जल की धार छोड़ो। देखो, इस वात का कभी न भूलो जननेन्द्रिय में शरीर की तमाम नसें इकट्टी . हुई हैं। मानों सर्व शरीर का वह केन्द्र व मध्य है; श्रीर है भी वैसा ही। पेड़ की जड़ का पानी देने से जैसे सम्पूर्ण पेड़ हरा-भरा श्रौर चैतन्यमय वन जाता है, वैसे ही तमाम नसों की जड़ को इन्द्रिय को, ठगढे पानी की घार से ठगढा करने से सम्पूर्ण शरीर भी ठण्डा और शान्त हो जाता है। मन की चंचलता नष्ट होती है श्रौर स्वप्नदोप भी नहीं होने पाता। दिशा, पेशाव के समय में इस ऋत्यन्त उपकारी क्रिया को ( इन्द्रिय-स्नान को ) कभी न भूला, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य रत्ता का परम गुप्त रहस्य है। हमारे शास्त्रों में ऋषि लोगों ने पेशाव के समय पानी साथ ले जाने की जा आज़ा दी है, उसमें हमारे कल्याण के श्रति उच्च हेतु भरे हुए हैं। श्रहह धन्य है ! परन्तु श्राजकल के सुट्टी भर ज्ञान के स्रधूड़े लोग इस बात पर हँसते हैं; परन्तु वही क्रिया लुई क़हनी जैसे किसी पश्चिमीय विद्वान् ने यदि 'सिट्ज-वाथ' के रूप में रख दी तो लोग भट उस क्रिया पर टूट पड़ते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं।

प्रभा हम अपने देश का तथा देश के महापुरुपों का आदर करना कव सीखेंगे ? हमका विदेशियों, की वात पर विश्वास है, किन्दु पूर्वजों की वैज्ञानिक वातों पर विश्वास नहीं। शाक !

जिसके। न निज गौरव तथा, निज देश का श्रिममान है। वह नर नहीं, नर पशु निरा है, श्रीर मृतक समान है॥ १॥ श्रस्तु॥ पेशाव के समय गिलास या लाटा में पानी अवश्य ले जाया करे। वहुत ही उपकार होगा। इार्म से अपना सत्यानाहा न कर ला। वाहर घूमने जाते समय हर वक्त एक रुमाल या अँगाछा साथ में रक्खों, तािक उसे ही पानी में मिगा कर काम में ला सके। दिशा के समय पानी वहें लाटे में ले जाओ। कई सज्जन ते। विना लाटा में पानी लिये ही दिशा मैदान जाते हैं! यह क्या सम्यता, ज्ञान और सचरित्रता के लच्चण हैं। यह कैसा घार पशुपन है शभाइयों, मनुष्य बने। मनुष्य बने। दिशा पेशाब के वाद संपूर्ण हाथ पैर (अधू हे नहीं) ठंडे जल से स्वच्छ धा डालने चाहिये, इससे और भी लाभ होता है।

## "नियमित व्यायाम"

नियम ग्यारहवाँ:—

"प्रायेण श्रीमतां छोके भोक्तुं शक्तिन विद्यते। काष्टान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वशः॥"

— महाभारत।

"धनी लागा का सुपक्व अन्न भी पचाने की प्रायः शक्ति नहीं होती; परन्तु ग़रीव लागों का काष्ठ तक पच जाते हैं"।

दे। लड़के थे—एक गरीब का और दूसरा धनी का। धनी के लड़के ने गरीब से पूछा, "भाई, तू गरीब होने पर भी इतना सशक मजवूत, तेजस्वी श्रौर निरोग किस प्रकार रहता है ?" उसने उत्तर दियाः "भाई ! हमारे यहां दो हल हैं, एक को हम रोज खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह चाँदी की तरह चमकता है श्रीर जो घर पर है, वह वेकार रहने के कारण मटमैला श्रोर मारचा लगा पड़ा हुआ है। वस यही फरक़ मुभ में और तुम में है। मैं रोज अपने चार मील दूरी पर के खेत तक पैदल जाता हूँ और दिन भर वहां परिश्रम करता हूँ और शाम को घर पैदल ही लौटता हूँ। दोनों वक्त मुभे खूव भूख लगती है और निद्रा भी वड़े मज़े की आती है, पर मैं तुमें देखता हूँ, तू स्वयं कुछ भी काम नहीं करता; तेरे नौकर ही तेरा काम किया करते हैं। इस कारण तेरे नैकर भी तेरे से कई गुना वलवान, चपल और आरोग्य संपन्न दिखाई देते हैं। वहुत हुआ ते। गाड़ी-घोड़े पर घूमने निक-लता है; परिश्रम तेरे घोड़ों को होता है, न कि तुम को ! तै। भी तू फ़जूल ही हांफने लगता है; परिश्रम के ही कारण तेरे घेाड़े इतने तेज और वलवान दिखाई देते हैं, परन्तु तू ज्यों का त्यों दुर्वल व रागी वना है। शरीर को सुख भाग में पालना ही सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक पतन का मुख्य कारण है। सममा ?"

तालाव का पानी स्थिर होने के कारण गन्दा वन जाता है, परन्तु नदी वा भरने का जल नित्य वहता रहने के कारण अत्यन्त स्वच्छ और कांच की तरह चमकता है। फलतः उद्योग ही जीवन है और आलस्य ही मृत्यु है।

परिश्रम और कसरत में फरक है। परिश्रम से सम्पूर्ण शरीर को व्यायाम और आराम मिलता है और कसरत से व्यायाम और आराम के साथ ही साथ शरीर का श्रंग-प्रत्यंग सुडौल वनता है। वगीचे में, खेत में या घर ही पर परिश्रम करने से या राजमंत्री मिस्टर ग्लैडस्टन की तरह क़ुल्हाड़ी लेकर स्वयं श्रपने हाथ से घर ही परलकड़ी चीरने से मनुष्य वहुत-कुछ निरोग और सुखी वन सकता है; परन्तु प्रत्येक खवयव को गठीला और सुन्दर बनाने के लिये खास प्रकार की कसरत ही करनी चाहिये। कसरत का ग्ररीव, धनी सभी कर सकते हैं। हमारी मर्जी हो, चाहे न हो किन्तु व्यायाम हमको अवश्य ही करना होगा; न करेंगे तो हमें रोगी वनना होगा श्रौर श्रपनी जीवन-यात्रा श्रकाल ही में समाप्त करनी होगी। व्यायाम से मस्तिष्क के श्रौर सव प्रकार के काम करने की प्रचराड शक्ति प्राप्त होती है। श्रवः श्रस्थि-पंजर वने हुये पुस्तक कीटों को इस व्यायामरूपी श्रमृत-संजीवनी का श्रवश्य सेवन करना चाहिये, परम उद्धार होगा। व्यायाम से मनुष्य को निस्संदेह चिरन्तन श्रारोग्य प्राप्त होता है । ज्यायाम से श्रायु की प्रचएड वृद्धि होती है। नागपुर में (सन् ११२१ में ) लेखक ने स्वयं १५५ वर्प का पहलवान देखा है । श्रभी (१९२७) में वह मौजूद है। उसका एक भी दाँत नहीं दूटा है वह "गुजर" नामक एक रईस के यहाँ रहता है। स्वयं पहलवान वड़ा ही सदाचारी श्रौर ब्रह्मचारी है।

जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना है उसे रोज़ नियमपूर्वक व्यायाम करना अत्यन्त आंवश्यक है। व्यायाम से मुँह मोड़ने वाला पुरुष कभी निर्विकार और सम्बरित्र नहीं बन सकता। व्यायाम से मन और तन दोनों निरोग, निर्विकार और पुष्ट बन जाते हैं। औषधियों से रोग और दुर्वलता को काटने की अपेना कसरत द्वारा शरीर सुदृढ़ वनाकर उन्हें हटाना कहीं अधिक निर्दोप और बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि रोगों की उत्पत्ति श्रक्सर शारीरिक श्रीर मानसिक दुर्वलता से ही होती है श्रीर उनकी उत्कृष्ट, सुलभ श्रीर मुफ्त दवा न्यायाम ही है।

व्यायाम से संपूर्ण नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती है और पापी वासनाएँ तत्काल दव जाती है। काम-विकारों का दमन करने के लिये और तन्दुकस्ती के लिये व्यायाम एक श्रमृत-संजी-वनी है। इसमें सम्पूर्ण रोगों को हटाने के गुरा भरे हुए हैं। बड़े वड़े पहलवान जा पूर्ण शान्त, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घ-जीवी दिखाई देते हैं इसका श्रसली रहस्य एक सात्र सुयोग्य व्यायाम ही है। प्रोफेसर माणिकराव केवल सदाचार और व्यायाम ही के वल पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। व्यायाम से दुर्वल घादमी भी महान् वलवान वन जाता है। रोगा भी पूर्ण निरोग वन जाता है और व्यभिचारी भी पुनः त्रह्मचारी यानी वीर्यवान् वन जाता है। स्वामी रामतीर्थ पहले वहुत ही दुर्वल व रोगी थे, परन्तु व्यायाम ही के प्रताप से वे महान् वलशाली, श्रारोग्य सम्पन्न और भाग्यशाली हुयेथे। श्रतः ऐ मेरे दुर्वल रोगी व्यसनप्रस्त मित्रो ! यदि व्यायाम को आज ही से तुम भी थोड़ा थोड़ा नियमितरूप से ग्रुरू कर दोगे तो तुम भी वलवान, वीर्यवान श्रौर सम्बरित्रवान निसंशय वन जाश्रोगे, ऐसा सुमे अत्यन्त दृढ़ विश्वास है। 'हाथ कंगन को आरसी क्या ?' एक ही सालं के भीतर आपको स्वयं इसका प्रत्यत्त अनुभव हो सकता है, करके देख लीजिये। खतः ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मेद्धार चाहनेवालों को रोज प्रातः काल छोर सायंकाल नित्य ( २५। ३० दंड छोर ५०। ६० वैठक) व्यायाम नियमपूर्वक दे। मरतवे श्रवश्य ही

करना होगा। क्या योरोप, क्या श्रमेरिका, सभी जगह "दौड़" सब से श्रेष्ठ व्यायाम समभा जाता है, इसिलये हलकारों की तरह कम से कम एक भील की दौड़ लगाना परम उपकारी होगा। एक समय कसरत श्रीर दूसरे समय दौड़, इस प्रकार व्यायाम करने से बड़ा ही श्रन्छा होगा। मन श्रीर तन सदा सर्वदा मस्त व शान्त वने रहेंगे। तेखक का ऐसा निजी श्रनुभव है।

स्वच्छ जल-वायु सेवनः — रोज वस्ती के वाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिये जाना वहुत ही उत्तम है। जिससे कसरत न वन पड़ती हो ऐसे वहुत फूले हुए, वहुत दुर्वल, वहुत रोगी चयी मनुष्य को टहलने से वढ़कर सुखकर तथा अरोग्यवर्धक दूसरा व्यायाम ही नहीं है। ऐसे मनुष्यों को कम से कम एक मील और स्त्रस्थ मनुष्य को कम से कम ३ मील टहलना चाहिये। और जहां तक हो वाहरी कूप का जल दिन भर में एक मरतवे तो अवश्य ही पान करना चाहिये; क्योंकिशुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ये ही प्रकृति की पांच दिन्य औषधियां हैं। यही प्रकृति के पंचामृत हैं। इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन करके ऋषि महात्मा इतने श्रजर, अमर और वलिष्ट हुए थे। विना प्रकृति के इस श्रमूल्य पंचामृत का सेवन किये, कोई भी पुरुष सहस्र युगपर्यन्त भी सुखी और उन्नत नहीं हो सकता।

व्यायाम के शास्त्रीय नियम—(१) व्यायाम की जगह शुद्ध, हवादार व प्रकाशमय हो। संकुचित या गन्दी कोठरी न हो। संकुचित व रदी जगह में व्यायाम करने वाले पहलवान जल्दी मरते हैं। परन्तु शुद्ध हवादार स्थान में कसरत करने वाले श्रास्टन्त

दीर्घायु होते हैं। (२) दो मरतवे व्यायाम अवश्य ही करना चाहिये, शाम को ज्यायाम करने से दुःस्वप्न नष्ट होकर नींद वड़ी सुखकर श्राती है। (३) पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिये, क्योंकि वह भीतर का जहर है। जहर का शरीर में या शरीर पर रहना अत्यन्त रागकर और नाशकर है। (४) कसरत की शुद्ध प्रणाली सीखो। मुक कर नीचे सर लाने से तमाम खून मस्तिष्क में चला त्राता है जिससे कि मस्तिष्क विगढ़ जाता है और जिसका मस्तिष्क विगड़ गया उसका सव मामला ही विगड़ जाता हैं। नेत्र की ज्योति हीन हो जाती है और श्रायु घट जाती है। श्रतएव कसरत करते समय गर्दन श्रीर सीना हमेशा ऊँचा रहे, इस वात को कभी न भूछो। (४) कसरत के समय, दौड़ते समय और सभी समय मुंह से श्वास कदापि न खांचो, उससे हृद्य और फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और श्रसंस्य रोगों से पीड़ित होकर श्रकाल ही में काल का शिकार बनना पड़ता है। हां, ज़्यादा थक गये हों, तो मुंह से श्वास सिर्फ छोड़ सकते हो, परन्तु ले नहीं सकते। (६) श्वास हर वक नाक से ही लेना व छोड़ना खाहिये। श्वास जल्दी जल्दी न छो, न छोड़ो, धीरे घीरे छो। (७) कसरत या दौड़ने के थाद एकाएक वैठ न जास्रो, नहीं तो रेख की तरह ट्रूट फूट नाश्रोगे। धीरे घीरे श्राराम करो। (८) कसरत के वाद पेशाव करना कभी न भूलो, क्योंकि उससे मूत्र द्वारा शरीर की फजूल गुर्मी निकल पड़ती है और मन और तन दोनों शान्त वने रहते है। (१) शकि से अधिक ज्यायाम या कोई काम कदापिन करो । इससे जीवन-शक्ति का भयंकर हास होता है, "अित

सर्वत्रवर्जयेत्" । (१०) सामान्यतः व्यायाम श्रीर भोजन में २ घरटे का अन्तर होना चाहिये। (११) भूख लगने पर व्यायाम न करना चाहिये और व्यायाम करने पर तत्काल न खाना-पीना चाहिये। नागपुर में एक वजाज का लड़का कसरत के वाद तुरन्त पानी पीने से मर गया; फिर कुछ खा लेना कितना भयानक है ? न्यायाम से गले में कुछ खुरकी माळ्म होती है, इसिछए शीतल जल का कुझ कर लेना चाहिये या मुख में मिश्री की डली अथवा इलायची के २-४ दाने रख लेना चाहिये। कसरत के एक या श्राघ घंटा वाद दूध पीना श्रच्छा है। (१२) हर एक मौसम में स्नान के पहले ही कसरत करनी चाहिये। (१३) मालिश करना वहुत ऋच्छा है, उससे वहुत रोग नष्ट होते हैं। रोज करना ठीक नहीं। जाड़े में एक हफ्ते में २-३ वार श्रीर गर्मी के महीने में २-३ वार करना चाहिये, क्योंकि मालिश भी अत्राकृतिक ही है। अपने हाथ मालिश करने से स्वास्थ्य और भी द्धरुस्त होता है। पीठ की मालिश चाहे तो दूसरे के द्वारा की जाय। (१४) व्यायाम का खेल समम कर करा, न कि वोमा । इससे यहुत जल्द तुम पहलवान वन जाओंगे। (१५) व्यायाम करने का ढंग भी अच्छा होना चाहिये। उस समय टेढ़ा वाँका मुँह वनाने से व्यायाम के वाद भी चेहरा वैसा ही बना रहेगा और प्रसन्नवदन रहने से तुम भी प्रसन्न बन जात्र्योगे । इसके लिये सामने शीशा रखने से निस्सीम लाभ होगा। (१६) व्यायाम के समय सामने शीशा रहने पर मनुष्य की भावना वड़ी वलवती वनती है और अंग प्रत्यंग भी प्रवल भावना के कारण वड़ी शीघता से पुष्ट व गठीले :वनते हैं। अतः न्यायाम के समय चित्त एकाम रख कर हद्

भावना करो कि "मेरी नस नस में वल, तेज, सामर्थ्य, निर्भयता, वीरता, त्रमा, शान्ति, आरोग्य, ब्रह्मचर्य प्रवेश कर रहे हैं, मैं जन्मित कर रहा हूँ"—ऐसा ख्याल करने से सचमुच आप ऐसे ही वन जाँयगे।

## "जल्दी सोना और जल्दी जागना"

#### ्नियम वारहवाँ:—

वक्तव्यः — जिन्हें वीर्यर हा करनी है और आरोग्यसम्पन्न तथा भाग्यवान वनना है, उन्हें जल्दी सोने और जल्दी जागने का अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिये। १० वजे के भीतर ही सोना चाहिये और ४ वजे के भीतर ही उठना चाहिये। क्योंकि स्वप्नदोष प्रायः रात्रि के अन्तिम प्रहर में ही हुआ करता है। वाल्यकाल नष्ट कर डालने से जैसे सम्पूर्ण जीवन दुःखमय हो जाता है, वैसे ही प्रातःकाल (दिन का चाल्यकाल) नष्ट कर डालने से भी सम्पूर्ण दिन दुःखमय बन जाता है। प्रातःकाल हो जाने पर भी जो पुरुष कुम्भकर्ण के समान खटिया पर पड़ा ही रहता है उसको पूरा अभागा सममना चाहिये। इतिहास और अनुभव हमें स्पष्ट वतलाता है कि प्रातःकाल उठने वाला पुरुष ही चंगा और भाग्यवान हो सकता है। आज तक हमने प्रातःकाल में न उठने वाले किसी भी व्यक्ति को महा पुरुष होते हुए न देखा है और न सुना ही है। प्रकृति की ओर ध्यान देने से यही मालूम होता. है कि प्रातःकाल ही में सम्पूर्ण रस भरा है। प्रातःकाल के। 'श्रमृतवेला' कहते हैं। सच-मुच शृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य श्रमृत के। त्यागने घाला पुरुप जल्दी ही वूढ़ा व मृतक तुल्य है। जाता है। हमारे ऋषि मुनि इसी श्रमृत का सेवन नित्यशः ब्रह्ममुहूर्त में यथेष्ट सेवन कर इतने चंगे और चैतन्यमय वने हुए थे। रात भर के श्राराम के कारण प्रात:काल में सम्पूर्ण शक्तियां श्रत्यन्त सतेज श्रौर विलेष्ट रहती हैं। कठिन से कठिन काम भी उस समय सुगमतापूर्व क हो जाते हैं। ऋपि छोग ब्रह्मसुहूत में उठकर प्रथम सर्व शक्तिशाली परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे कि परमात्मा की शक्ति उनमें प्रवेश करती थी श्रीर वड़े वड़े राजा भी उनके सामने शिर भुकाते थे। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे सम्पूर्ण काम, क्रोधादि अन्तर्वाह्य रात्रु हमारेसामने शिर भुकावें और संसार में हमारी कीर्ति हो, तो हमें प्रातःकाल उठने का अभ्यास डालना ही चाहिये। एक जगह कहा है ""Early to bed and early to rise makes a man healthy, welthy and wise" यानी प्रातःकाल में उठने वाला मनुष्य श्रारोग्यवान, भाग्यवान श्रीर ज्ञानवान हेाता है—यह कथन श्रचर श्रचर सत्य है। देर में सानेवाला श्रौर देर में उठने वाला पुरुष कभी भी ब्रह्मचारी विवेकी व भाग्यवान नहीं हो सकता। श्रत: जिन्हें पूर्व जों की तरह वीर्यवान, ज्ञानवान, सामर्थ्य-सम्पन्न बनना हो, उन्हें रोज ब्रह्ममुहूर्त में ही उठना चाहिये और सब से पहिले ईश्वर-चिन्तन करना चाहिये। क्योंकि प्रातः काल में जो कुछ चिन्तन किया जाता है मनुष्य वैसा ही दिन भर बना रहता है। यदि आप मात: काल क्रोध करके उठगे, तो दिन भर क्रोधी ही वने रहेंगे

श्रीर यदि श्राप प्रसन्नतापूर्व क उठेंगे श्रीर 'पर स्त्री मात समान ऐसा शुभविन्तन करेंगे तो सध दिन प्रसन्नतापूर्व क बीतेगा, मन श्रव्यन्त पवित्र रहेगा श्रीर कोई हानि होने पर भी श्राप प्रसन्न ही रहेंगे। यदि रोज ही आप ईश्वर चिन्तन करके व प्रसन्नतापूर्वक उठॅगे तो दे। ही साल में आपके जीवनचरित्र में जमीन आसमान का फरक़ दिखाई देगा। प्रत्यचा का प्रमाख क्या ! करके देख लीजिये।

#### "निद्रा के शास्त्रीय नियम"

(१) जहाँ तक हो, खुळी हवा में, प्रकाशमय जगह में, या खुले कमरे में सोना चाहिये; क्योंकि शुद्ध जल, हवा, खल, आकाश, प्रकाश ही प्राणिमात्र का जीवन है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ रोग और दरिद्रता अवश्य होते हैं where there is no sun there is no health and wealth' (२) हर बक अकेले सोना चाहिये। इसी में ब्रह्मचर्य है। (३) ओड़ने के कपड़े खच्छ, हलके और सादे होने चाहिए। नरम-गरम विछीने से इन्द्रियाँ चुच्ध हो जाती हैं जिससे वे मन तन को विगाड़ डालती हैं। फिर अक्सर स्वप्नदोप होता है। (४) दुलाई, रज़ाई आदि 'महावस्त्र' फट जाने तक पानी का दर्शन नहीं कर पाते। धूल और गन्दगी से भरे हुये कपड़ों में हजारों रोग जन्तु होते हैं, जो कि स्वास्थ्य को खा डालते हैं। अतः ओढ़ने के, पहनने के, विछाने के सभी कपड़े सदा निर्मल रखने चाहिये। यदि कपड़े घोने लायक न हों तो धूप में डाङना चाहिये। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से रोग के सब जन्तु मर जाते हैं। श्रोढ़ने में मुँह ढाँक के कभी मत सोझो क्योंकि नाक, मुँह और अपान से

हर दम जहर कार्वन निकला करता है जिससे कि मनुष्य निश्चय ही रोगी श्रीर श्रल्पायु वन जाता है। गन्दगी से जिन्दगी वरवाद होती है, यह सिद्धान्ततत्व सदा ध्यान में रक्खो। (६) श्रात्मोद्धार की इच्छा रखने वालों को जल्दी सोना श्रीर जल्दी उठना चाहिये। वारह वजे के पहले का एक घएटा वारह वजे के वाद के तीन घएटे के बरावर होता है। साढ़े छः घंटे से ज्यादा हर्रागज न सोना चाहिये। श्रधिक सोने वाला कदापि स्वस्थ व महापुरुष नहीं हो सकता। महापुरुष कम सोने वाले श्रीर श्रधिक काम करने वाले ही हुआ करते हैं। रात्रि के। खासकर विद्यार्थियों का १ बजे ही सोना चाहिये श्रीर श्रातः काल ४ वजे भगवन्नाम समरण करते हुये उठना चाहिये। श्रीर विश्लोने को एक दम त्याग देना चाहिये, श्रीर श्रद्ध जगह पर वैठ कर सब से पहले भगवन्न-चिन्तन, स्तुति वा पवित्र संकल्प करने चाहिये निस्सन्देह श्राप वैसे ही बन जावेंगे।

(७) सोते वक्त दीपक को वुमा देना चाहिये क्योंकि वह स्वयं 'कार्वन' फैला कर हवा के प्राण को और हमारे जान को खा डालता है; तथा नाक मुँह और पेट को काजर की कोठरी बना देता है। (८) सोने के पहले और अन्त में जल पीना चाहिये और परमात्मा का ध्यान करते हुए सोना और उठना चाहिये। (६) निद्रा के पहले पेशाय अवश्य कर लेना चाहिये। जाड़ा या किसी कारण दिशा, पेशाय के रोकना बड़ा भयानक है। इससे स्वप्न-देश होता है। (१०) जब तक खूव नींद न आवे तब तक विछोने पर न छेटना चाहिये। विछोने पर फुजूल पड़े पड़े जागते रहने की हालत में चित्त दुर्वासनाओं की तरफ दौड़ता है (११) निन्द्रा के समय मन को

संसारी मंमटों से अलग रक्लो । उच्च, शान्त और गम्भीर विचार जारी रक्खो । हृद्य में ईश्वर का ध्यान व चिन्तन करो । तत्काल निद्रा आवेगी। निद्रा की चिन्ता करने से निद्रा नहीं आ सकती। ( १२ ) थोड़ी सी दौड़ लगाने से तत्काल निद्रा त्राजायगी। ( १३ ) निद्रा के समय शरीर पर कुछ भी कपड़े न रखने चाहिये। वहुत हुआ तो एक पतला कुरता काफी है। (१४) निद्रा के पहले खुले शरीर केा खुली ठंड हवा से ठण्डा करने से निद्रा जल्दी आती हैं। विछौना को भी फटकारने से उसमें की गर्मी निकल जायगी और नींद वहुत जल्दी लग जायगी। (१५) घुटने तक पैर, कमर का सब भाग और शिर ठंडे जल से धोने और पोंछने से निद्रा वड़े मज़े में आती है और स्वप्नदोष भी नहीं होने पाता है। (१६) उठते समय नेत्र पर एकाएक प्रकाश न पड़े ऐसा करो। उठने के वाद हाथ धोकर ताम्र के पात्र का जल नेत्रों का लगाने से नेत्र-विकार सव दूर होते हैं और दृष्टि तेजस्वी होती है। (१७) निद्रा के कम से कम एक घएटा पहले भोजन अवश्य कर लेना चाहिये। खाया और तुरन्त सोया, इसमें बुराई है। ऐसा करने से स्वप्नदोष के होने की ऋधिक सम्भावना रहती है। (१८) रात में वहुत हलका भोजन करना चाहिये और नींवू, संतरा, दही, मूली, ककड़ी आदि तथा तेल के पदार्थ न खाने चाहिये। (१९) बहुत लोगों का ख्याल है कि "कपड़े बार बार धोने ही से जल्दी फटते हैं; परन्तु यह बात नहीं है। मैले होने ही से कपड़े, हाथ-पैर के मुख्या-फ़िक, जल्दी फटते हैं। सारांश—कायिक, वाचिक और मानसिक स्वच्छता हो ब्रह्मचर्य वा दीर्घायु का रहस्य है।

## "प्राणायाम"

नियम तेरहवाँ:—

"प्राणो यत्र विलीयते मनस्तत्र विलीयते। मनाविलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते॥"

—हठयांग

"प्राणों का लय (या कुम्भक) होने से मन का भी लय होता है अर्थात् मन भी स्थिर होता है और मन के लय होने से पंच प्राण भी स्थिर होते हैं, उनका लय होता है।" श्रीमनु महाराज कहते हैं "जैसे श्रिय से धातुश्रों का मल नष्ट होता है वैसे ही प्राणायाम से मन श्रोर इन्द्रियाँ पवित्र व स्थिर होती हैं।"

वक्तव्यः—प्राणायाम में इतनी प्रचंड शक्ति है कि उससे रोगी भी निरोगी और व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। इसी कारण भगवान ने गीता के छठें श्रध्याय में इसका सुन्दर वर्णन किया है। प्राणायाम से ब्रह्मचय की उत्कृष्ट रक्ता होती है। प्राणायाम से श्रायु वृद्धि श्रसीम होती है। श्रस्पायु भी दीर्घायु हो जाते हैं। प्राणायाम के तीन श्रंग हैं (१) पूरक, (२) रेचक श्रीर (३) कुम्भक।

- (१) पूरक—दाहिनी नासिका श्रांगूठे से दवाकर बाँयी से वायु भीतर खींचना श्रोर दोनों नासिकायें फिर बन्द किये रहना।
  - (२) कुम्भक-भीतर की वायु जहाँ तक हो सके रोकना।

(३) रेचक—भीतर रोका हुआ वायु, दाहिनी नासिका खोलकर के और वायीं नासिका को हाथ की आखिरी दो उँगलियों से दवाकर धीरे धीरे वाहर छोड़ना।

जिससे वायु छोड़ा है उसी दाहिने नासा-छिद्र से फिर से वायु भीतर खींचना, पुनः पहिले की तरह नाक वन्द करके कुम्भक करना और अन्त में वाम नासा से रेचक करना। जिससे वायु वाहर छोड़ा जाता है उसी से वायु भीतर खींचकर प्राणायाम ग्रुक करना चाहिये। यह प्राणायाम का तत्व पूरा ध्यान में रक्खो।

सिद्धासन — नीचे बैठ कर वाँयों पैर की एड़ी गुड़ा और इन्द्री के बीच में रक्खो और इहिने पैर की एड़ी इन्द्री पर खापन करो और कमर विना मुकाये सीधे बैठ जाओ। यह सिद्धासन सम्पूर्ण चौरासी आसनों में सब से श्रेष्ठ आसन है। इससे मन व इन्द्रियों तकाल शान्त हो जाती हैं।

जब कभी चित्त में काम विकार उत्पन्न हो तो तत्काल सिद्धासन छगा कर सीधे वैठ जाओ और कौरन प्राणायाम शुरू कर दो। मन में "भगवन्नामस्मरण" व "माँ माँ" इस पवित्र महामंत्र का जप, अथवा अन्य शुद्ध संकल्प करो। देखो, एक, दो ही छुम्भक में तुम्हारी सम्पूर्ण नीच इन्द्रियाँ और पापी-नासनायें तत्काल दव जाँयगी और तुम वच जाओं। यदि रास्ते में चलते समय कदा-चित् मन में कुकल्पनायें उठें तो तत्काल देगों नासिकाओं से वायु खींचकर दम का रोको और खूव तेजी के साथ फौजी ढंग से चलो। रोका हुआ श्वास छोड़ते वक्त मुँह खोलकर छोड़ दो। ३-४ मरतवे ऐसा करने से तुम वेदाग्र वने रहोगे। परन्तु हाँ, दृष्टि को

<sup>#</sup>ग्रासनो के लिये परिशिष्ट देखिये।

हर वक्त नीची ही अर्थात् नम्र ही रखना होगा व मन में ईश्वर वा मातृ-नाम का पवित्र जप अवश्य करना होगा। निस्सन्देह तुम्हारा इसी जीवन में उद्घार होगा।

मामूळी रबर की सांइकिल जो सैकड़ों मील मनुष्य के। विठलाकर ले जाती हैं से। किसके बल पर ? कुम्भक ही के बल पर। इतनी बड़ी प्रचंड रेल भी कुम्भक ही के बल पर लाखों मन का लदा हुआ बोभा लिये हुये बिना दिक्कृत के चलाई जा रही है। कुम्भक ही के बल पर मनुष्य श्रथाह पानी में तैर कर पार चला जाता है। संचे प में कहा जाय तो यह सम्पूर्ण जगत कुम्भक ही के बलपर कर्तव्य-तत्पर दिखाई दे रहा है। कुम्भक में सम्पूर्ण जगत् का हिलाने की शक्ति है। योगी लोग इस ईश्वरीय शकि को प्राणायाम के द्वारा अपने में अमर्यादित रूप से बढ़ाकर श्रजर श्रमरयानी श्रकाळ मृत्यु न पानेवाले दीर्घजीवी हो जाते हैं, श्रीर भोगी छोग श्रपनी उस दैवी शक्तिको, काम के गुलाम बन नष्ट कर के स्वयं जर्जर श्रीर जीते जी ही मुदे बन जाते हैं। श्रतः जिन्हें दीर्घायु, निरोग, ब्रह्मचारी और सामर्थ्य-सम्पन्न वनना हो, उन्हें चाहिये कि "प्राणायाम की विधि" किसी योग्य पुरुष-द्वारा जल्दी से सीख लें। हमारे नित्यकर्म में जा "सन्ध्योपासन" रक्खा है उसमें ऋषि लोगों के कितने भारी उपकार हैं। परन्तु आजकल श्रङ्गरेजी पढ़े हुये कई श्रभागे लोग इस प्रचंड दैवीशक्ति के रहस्य-पूर्ण सन्ध्या के नहीं करते। वे संध्या की कुछ भी कीमत नहीं संमभते। यह देश का महा दुर्भाग्य है। इसी कारण आज हमारी भी कुछ कीमत नहीं हो रही है। प्रभो ! हमारे समस्त भाइयों की अाँखें खोल दो और इस दैवी शक्ति का खजाना-संध्या युक्त

प्राणायाम—उनके सुपुर्द कर दो। क्योंकि इसमें स्वार्थ श्रीर परमार्थ दोनों कूट कूट कर भरे हुये हैं!

### "उपवास"

नियम चौदहवाँ :---

"श्राहारं पचति शिखी दोपान् श्राहारवर्जितः।"

—श्रायुवे द

"श्रम्न श्राहार को पचाती है और उपवास दोपों को पचाता है अर्थात् नष्ट करता है।"

जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हमारा शरीर वाहरी और भीतरी उपद्रवों से अपनी रचा आप ही कर लेता है। परन्तु मनुष्य जव शक्ति के वाहर खा लेता है अथवा कोई कार्य कर बैठता है, तब शरीर अंतर्वाह्य रोगी व दुर्वल वन जाता है। फिर वह अपनी रचा करने में असमर्थ हो जाता है। यदि उसे विश्वान्ति न दी जाय ते। अन्त में वह जवाब दे देता है। "रोगी शरीर में रोगी मन" यह प्रकृति का सामान्य सिद्धान्त है; पापी वासनायें रोगी शरीर की सूचक हैं। स्वास्थ्य-पूर्ण शरीर में पापी वासनायें नहीं हो सकतीं। अतः स्वस्थ पुरुप की उपवास की कुछ भी जरूरत नहीं है; परन्तु ऐसे स्वस्थ अर्थात् तन मन से निर्मल पुरुप संसार में कितने होंगे ? बहुत कम। इसी कारण संसार दुःखमय माछ्म होता है।

To be weak is a great sin; victory and happiness go to the strong. अर्थात् दुर्वल रहना यह एक
महापाप है। सुख और यश वली ही को मिलते हैं। जिसकी आत्मा
दुर्वल है, वही दुर्वल है। उपवास से आत्मा अत्यन्त ही निर्मल हो
जाती है- मन और तन दोनों निरोग वन जाते हैं।

ऐसे दो मनुष्य लीजिये जिनकी पाचनशक्ति श्रांत भोजन से विगड़ी हो। एक मनुष्य चूरण पाचक खाकर, श्रवलेह चाटकर श्रोर दवा की गोलियाँ श्रोर भी पेट में भर कर पेट को दुक्स कर रहा है श्रोर दूसरा मनुष्य एक दो दिन भोजन न करके रोज प्रातः स्नान, प्रातः सन्ध्या श्रोर रोज एक दो मील का चक्कर लगा के श्रपनी भूख की सुधार रहा है। श्रव कहिए, दोनों में कौन बुद्धिमान है। महीनों दवा खाकर श्रपने शरीर का भाड़े का टर्ट्स वनानेवाला या उपवास श्रोर न्यायाम द्वारा श्रपने के। दो ही दिन में चङ्गा करने वाला?

उपवास से शारीरिक व मानिसक दोष जड़ से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की आत्मशक्ति वहुत कुछ बढ़ जाती है। अतः ब्रह्मचर्य के लिये उपवास अत्यन्त ही फायदेमन्द है, क्योंकि उससे संपूर्ण नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और मन पवित्र बन जाता है। इसी पवित्र दृष्टि से हमारे ऋषियों ने प्रति मास में दो उपवास (एकादिशयाँ) रक्खे हैं, जो कि लोक और परलोक दोनों के लिये परम उपयोगी हैं।

परन्तु उपवास तब ही उपकारी हो सकता है जब कि केवल जल को छोड़कर दूसरी कोई भी चीज मुख में न डाली जाय। अत्यन्त नोजुक प्रकृतिवाले दूध अथवा शुद्ध फल को खा सकते हैं। फलाहार का मतलव यह नहीं कि उस दिन ख़ूव मिठाई और तरह तरह का माल उड़ावें और पहले से भी अधिक रोगी और कामी वन जावें। ये सब मूर्ख और अभागों के काम हैं, भाग्यवान के नहीं।

उपवास का सचा अर्थ यह है:—उप यानी नजदीक और वास माने रहना, अर्थात् उपवास में परमात्मा के नजदीक रहना, और आत्म-शक्ति को ईश्वरपूजन और सद्यन्थों के श्रवण, मनन द्वारा वढ़ाना; न कि ताश, शतरंज, हँसी मज़ाक नाच, नाटक, सिनेमा आदि ज्यर्थ व अनर्थकारी कामों में अपनी आत्मा का पतन करना । यदि महीने में दो एकादशी के दिन निराहार रह कर कोई उपर्युक्त "सचा उपवास" करने लग जाय, तो वह वारह वर्ष में एक अच्छा महात्मा हो सकता है। इसे आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिये।

## "दृढ़-प्रतिज्ञा"

#### ्नियम पन्द्रहवां:---

काया-त्राचा-मनसा श्रपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन करना, यह एक परम श्रेष्ठ देवी सद्गुण है; उससे मनुष्य में एक देवी तेज प्रगट होता है व सम्पूर्ण लोग उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास करने लगते हैं। प्रतिज्ञा-भंग करने वाला पुरुष नीच, श्रात्मघाती व द्गावाज कहा जाता है; उस पर से लोगों की श्रद्धा उठ जाती है। "काम मदों का नहीं जो कि श्रधूरा करना, जो वात ज्वां से निकाले उसे पूरा करना"—यह श्रेष्ठ पुरुपों का लच्या है। प्रतिज्ञा-पालन करने वाले मर्द पुरुप होते हैं और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नामर्द पुरुप कहलाते हैं। सत्य-प्रतिज्ञ पुरुप अपने प्राण को भी त्याग देते हैं; परन्तु अपने वचन को कदापि नहीं त्याग सकते व कलंकभूत नहीं हो सकते हैं। "सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊँ।" अपने किये हुये प्रण को तोड़ने से संचित पुर्य नष्ट हो जाता है। "प्राण जाय पर वचन न जाई"—यही महापुरुपों का लच्या है और इसी में कीर्ति है व कीर्ति ही जीवन है। सत्यप्रतिज्ञ पुरुष के सामने सभी लोग शीश भुकाते हैं।

छुभाव से मुँह मोड़ना यद्यपि पहिले मरतवे सहज नहीं है तथापि वहाँ से तुरन्त हट जाने से अथवा उस छुभाव का ध्यान तथा चिन्तन करना ही छोड़ देने से और उसके वदले सुकर्म तथा श्रुम चिन्तन में रत होने से मनुष्य उस छुभाव से निःस्सन्देह वच सकता है। यदि एक ही मरतवे मनुष्य इस प्रकार मनोनिप्रह करके दिखलावेगा, तो उसमें प्रतिकार करने की एक अद्वितीय देवी शक्ति जागृत होगी; जिससे कि वह दूसरे मरतवे छुभाव से अपने मन को वड़ी आसानी से खींच सकेगा; तीसरे मरतवे और भी आसानी से, और इसी प्रकार दिन दिन उसकी वह पुरुपार्थ-शक्ति बढ़ती ही जायगी। इस प्रकार दस-बारह मरतवे मनोनिप्रह करने से उसमें ऐसा कुछ ईश्वरीय वल प्राप्त होगा कि जिसके सामध्ये से वह जो छुछ ठान लेगा वही कर दिखलायेगा। फिर वह श्रीभीष्म पितामह, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीजनकजी आदि महापुरुषों की तरह छुभावपूर्ण परिक्षिति में रहते हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। अतः छुरू ही में अपनी शूरता

दिखलाओं। वस, यही पुरुपत्व एवं ईश्वरत्व प्राप्ति की सुवर्ण-कुञ्जी है। बुराई से बचना यह भलाई की ओर जाना है, इस महातत्व को हृदय में अखरड धारण किये रहो। कलुआ जैसे अपने अवयवों को अपनी ढाल के नीचे समेट लेता है उसी प्रकार अपनी इन्द्रियाँ भी बुरे कमों से खींच कर शुभकमों की ढाल के नीचे लानी चाहिए।

देखो इस प्रकार इन्द्रियनिग्रह करने से तुन्हें क्या ही परमानन्द प्राप्त होता है। विपयानन्द से सक्चे आनन्द का नाश होता है व सर्वत्र दु:ख ही दु:ख रपजता है। ब्रह्मचारी पुरुप के सामने विपयी पुरुप फीके पड़ जाते हैं; श्रीर वे सुख शान्ति प्राप्ति के लिये उन्हीं की शरण में दौड़े चले श्राते हैं। हम भी यदि वीर्य को धारण करेंगे तो उन्हीं के सहश सक्चे श्रानन्दी, उत्साही श्रीर तेज-सम्पन्न महापुरुप वन सकते हैं। विषयसेवन से महापुरुप भी देखते ही देखते नीच पुरुप वन जाते हैं श्रीर विषय त्याग करने से नीच पुरुप भी निस्सन्देह महापुरुप वन जाते है। सार्श्य मनोनिग्रह ही पुरुप है वह मनोदास्य ही पाप है। श्रत: जितना श्रधिक हम मनोनिग्रह करेंगे उतने श्रधिक श्रेष्ट, भाग्यवान श्रीर पुरुपवान हम निश्चयपूर्वक वन सकते हैं। "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत" जो श्रपने के—श्रपने मन के—जीत लेता है वही पुरुप संपूर्ण जगत् के जीत खेता है। एक मरतवे के मनोनिग्रह से कहीं ऐसा न समभ वैठो कि

एक मरतवे के मनोनियह से कहीं ऐसा न समभ वैठा कि "हम अब विषय पर हुकूमत चला सकते हैं।" नहीं तो यह ख्याल तुन्हें धूल में मिला देगा। तुन्हें रोज मनोनियह करना होगा और अपने मन तथा इन्द्रियों को प्रत्येक छुभाव से हठपूर्वक कछुआ

की तरह खींचना होगा। इसी में पुरुपार्थ है! इसी में कीर्ति है!! श्रीर इसी में ब्रह्मचर्य की रक्षा है!!! प्रतिज्ञा का स्मारक रक्खो। (इस प्रन्थ का "मन व इन्द्रियां" यह प्रकरण वार वार पढ़ो श्रीर रोज पढ़ो।

### "डायरो"

#### नियम सेालहवाः—

"स्मरण वही" अथवा Diary यह एक मनुष्य का सब से घनिष्ट मित्र है। उसके पास हम जो चाहे सो जी खोल के बोल सकते हैं। यदि आपको आत्म-सुधार करना हो तो रोज़ दिन भर के भले दुरे कार्यों का वर्णन डायरी में ज्यों का त्यों लिखा करो और सोते समय उस पर गंभीर विचार किया करो, जिससे कि मनुष्य की श्रेष्टता का तथा नीचता का परिचय भली भाँति हो जाय और उसको अपने कमों के लिए हर्ष व पछतावा होकर, वह श्रेष्ठ पुरुषों के समान बनने के लिये कटिबद्ध हो जाय। प्रत्येक मास के अनन्तर दोप और गुण की सूची लिखा करोंगे तो उसे अवलोकन करने में बहुत ही सुभीता तथा कल्याण होगा।

डायरी के लिखने से मनुष्य में सत्य का संचार होता है, आत्म-सुधार का दृढ़-संकल्प हठात् घुस जाता है, समय का आदर होने लगता है, नियमितता शरीर में भिन जाती है और आत्म-विश्वास के साथ ही साथ आत्मिक-बल भी वढ़ने लगता है।

"दूसरों के दोष देखने से मनुष्य दोषी वनता है और अपने

दोप देखने से वह पवित्र वन जाता है। वसरों के दोप देखने के वनिस्वत—जो कि पतन का मूल है—यदि मनुष्य अपने ही देाप देखा करेगा तो उसका उद्धार इसी जन्म में हो सकता है। महा पुरुष कहते हैं:—

> यथाहि निपुणः सम्यक् परदोषेत्रणं प्रति । तथाचेन्निपुणःस्वेषु के। न मुच्येत वंधनात्॥

"जैसे यह पुरुप परदोगों के निरूपण करने में ऋति कुशल हैं तैसे ही यदि अपने दोपों के निरूपण करने में निपुण हो, तो ऐसा कौन पुरुष है कि जो संसार के कठोर वन्धनों से छूट कर मुक्त न हो जाय ?" दोपों के निरूपण करने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को उसकी नीचता का परिचय भली भाँ ति हो जाय, उसे "सच्चा पछतावा" उत्पन्न हो और महा पुरुपों की तरह वह सदाचारी एवं श्रेष्ठ वन जाय। परमात्मा की जव वड़ी भारी छुपा होती है तब मनुष्य को अपने दोष दिखाई देते हैं और उसी चुण उसकी उन्नति का आरम्भ सममना चाहिये। वड़ों के पास अपने दोष कहने से और छोटों के पास न्रह्मचर्य की महिमा वर्णन करने से भी दोपों की उत्कृष्ट शुद्धि होती है। महापुरुपों के और हमारे वर्ताव में क्या अन्तर है और कौन से दोष त्यागने से हम भी सदाचारी, न्रह्मचारी और महापुरुष वन सकते हैं यह हमें हमारी "डायरी" वतला सकती है। अतएव आत्मोद्धार के लिए "रोज डायरी का लिखना" अतीव उपकारी है।

## "सततोद्योग"

नियम सन्दंबाँ:--

सम्पूर्ण दुगु शों का तथा दुर्भाग्य का मूल कारण एक मात्र ब्रालस्य है, जो कि लोक श्रीर परलेक का प्रवल शह है। वेकार स्त्री पुरुष सदा विकारी व प्रमादी होते हैं श्रीर विकारी तथा प्रमादी स्त्री-पुरुपों का ब्रह्मचारी होना सर्वथा श्रसम्भव है। नीच विचारों को दमन करने के छिये सुविचार एक श्रेष्टतम उपाय है; सुविचार से भी "सुकर्मरतता" ( न कि कुकर्मरतता ) सर्व-श्रेष्ठ साधन है। "Constant occupation prevents tempt ation" सुकर्म में फँसे हुए मनुष्य के पास प्रलोभन नहीं आ सकता । श्रालस्य से मनुष्य के भीतर की संपूर्ण उच्च शक्तियां दव जाती हैं श्रीर शुभ कर्मों से सततोद्योग से संपूर्ण देवी शक्तियां एक एक करके प्रगट होने लगती हैं श्रौर इसी जन्म में मनुष्य के जीवन का प्रचएड विकास हें, उसकी कीर्ति-सुगंधि चारों श्रोर फैल जाती है। निरुद्योगी अर्थात् आलसी पुरुष सप्त जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। एक मात्र सततेाद्योगी ही ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। आलसी पुरुष जीते जी ही सुदी वन जाता है, आलसी पुरुष सदा सर्वदा पापी वना रहता है, संन्तेपतः उद्योग ही जीवन है और आलस्य ही मरण है, उद्योग ही पुरुष है और आलस्य ही पाप है—नरक है ऋतः जिन्हें पुरयवान्, भाग्यवान् कीर्तिवान् ऋौर वीर्यवान् महापुरुप वनना हो, उन्हें परमावश्यक है कि वे सदा, सर्वदा ग्रुभ कर्मो ही में फँसे रहें। जव कभी कुकर्म की छोर मन जाय तव "तत्काल" कोई श्रच्छी किताव पढ़ने श्रथवा इस ग्रंथ

के इन्हीं नियमों को पढ़ने व कोई श्रच्छा काम करने वा भगवान का जोर से नाम स्मरण करने छगें श्रथवा कोई श्रच्छा अजन गाने लग जाँय। निस्संदेह तुम्हारी नीच वासनायें दव जांयगी श्रीर पितृत्र वासनाश्रों का उदय होगा। किंवा उस स्थान से हट कर तत्काल सिन्मित्रों में श्राकर वैठने से श्रीर कोई श्रच्छा विषय छेड़ देने से हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम साफ वच जाश्रोगे। श्रतः वीर्युरज्ञा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को श्रावस्य पर लात मार सततोद्योगी श्रवश्य ही वनना होगा; क्योंकि श्रावसी पुरुप को कामदेव पटक पटक कर मारता है। यदि हम सतत श्रुद्ध उद्योगी न वनेंगे तो श्रावस्य ही हमें लात मार कर जमीन में मिला देगा, यह पूर्ण निश्चय जाने। श्रतः ब्रह्मचारी को सदैव श्रुभ कर्मो में ही डूवे रहना चाहिए हाथ पर हाथ रख कर निठल्ले वैठने में छन्न विश्रान्ति नहीं है। सच्ची विश्रान्ति काम को वदल वदल कर करने में श्रर्थात् भिन्न भिन्न कार्य करने ही में है।

## "स्वधमन्छिष्ठान"

नियम अठारहवाँ:--

"स्वधर्मे निधन' श्रेयः परधर्मी भयावहः।"

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं "स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ट परन्तु पर धर्म में जीना भयानक हैं—निन्दित है।" जा अपने धर्म में प्रीति नहीं कर सकता उसका दूसरे धर्म में प्रीति करना आडम्बर मात्र है, वह उसका व्यभिचार है। धर्म कोई भी हो परन्तु उसमें "हंद् विश्वास" की परम आवश्यकता है। श्रद्धा वगैरः सभी धर्म-कर्म युथा हैं। दढ़ विश्वास होने पर धर्मान्तर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और दढ़ विश्वास धर्म के अज्ञान से नहीं होने पाता। अतः सब से प्रथम अपने ही धर्म का पूरा ज्ञान कर लो। स्वधर्म के अज्ञान से ही मनुष्य पर-धर्म के। स्वीकार करता है: जो कि उसकी प्रकृति यानी स्वभाव धर्म के विरुद्ध होने के कारण महान् विनाशक है। यह नितान्त सत्य है कि प्रत्येक धर्म उसी एक परमात्मा के तरफ जाने का रास्ता है; तब फिर स्वधर्म का त्याग कर, पर धर्म के स्वीकार करने की गरज़ ही क्या है? वैसा करना घोर मूर्खता व अधः पतन है। संपूर्ण धर्मी का सार "वित्त की शुद्धि" है। विच की शुद्धि विना, सभी धर्म-कर्म अधर्म है। अद्धायुक्त स्वधर्माचरण से वित्त की शुद्धि अवश्य होती है। श्रीमनु महाराज ने अपने हिन्दू धर्म के लक्षण यों वतलाए हैं:—

धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शौच इन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधा दशकं धम छच्चणम्॥१॥

(१) घृति अर्थात् धेर्य, (२) त्रमा अर्थात् द्यालुता, (३) दम यानी मनोनियह, कुविचारों का दमन, (४) अस्तेय अर्थात् चोरी न करना (५) शौच का अर्थ कायिक वाचिक मानसिक साँस-र्गिक आर्थिक वरौरह सव प्रकार की पवित्रता, (६) इन्द्रियनियह, (७) धी अर्थात् सुबुद्धि, (८) विद्या यानी जिससे मोहान्धकार नष्ट हो, ऐसा ज्ञान (९) सत्य अर्थात् हॅंसी-दिल्लगी में भी भूठ न बोलना और (१०) अक्रोध यानी क्रोध का न करना अर्थात् शान्ति;—ये धर्म के दश लक्षण हैं।

यम-नियम अर्थात् मन तथा इन्द्रियनिग्रह करने वाला पुरुषं ही केवल धार्मिक अर्थात् सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचर्य से और धर्म के इन दस लक्षणों से अत्यन्त ही निकट सम्बन्ध है। इन लक्षणों से रहित पुरुप कदापि ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता; धार्मिक पुरुप ही केवल सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। सारांश धर्म ही आत्मोक्रित की जड़ है और इसी में ब्रह्मचर्य का सारा रहस्य है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी सब प्रकार से उसकी पूर्ण रक्षा करता है। अतः स्वधर्मनिष्ठ बना।

### ''नियमितता"

#### नियम उन्नीसवाँ :---

प्रकृति स्वयम् नियम बद्ध है। "कारण विना कोई भी कार्य नहीं होता" वस इसी एक वाक्य में प्रकृति की प्रचएड नियम बद्धता का परिचय मिल रहा है। नियमितता यही प्रकृति का स्वरूप है। श्रीर प्रकृति के नियानुसार चलने ही में प्राणिमात्र का कल्याण है। श्रीनयमित पुरुष सदा दुःखी बना रहता है। स्वास्थ्य नाश के जितने कारण हैं उन सब में "श्रीनयमितता" यही प्रमुख कारण है। बहुतेरों के काम बड़े ऊट-पटांग हुआ करते हैं। उनके न सोने का कोई निश्चित समय होता है, न जागने का, न नहाने का, न खाने-पीने तथा पाखाने जाने का। खेल, तमाशे, नाटकों आदि में रात रात जागते रहते हैं और इधर दिन भर सोया करते हैं—इस प्रकार अपने नेत्र, नीति, पैसा और स्वास्थ्य पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसी

. वेपरवाही से स्वास्थ्य की तथा ब्रह्मचर्य की आशा करना व्यर्थ है। स्रोने-जागने, पाखाने जाने, नहाने, ईश्वर-पूजन, भजन करने, खाने-पीने, पढ़ने पढ़ाने-घूमने तथा श्राराम करने श्रादि प्रत्येक कार्य का क्रम अर्थात् नियम वाँघ लेने पर तुम्हें बहुत जल्द मालुम होगा कि तुम्हारा शरीर भी घड़ी की खुई की चाल सेचल रहा है और प्रत्येक कार्य यंत्र के तुल्य सुखपूर्वक और उन्नतिप्रद हो रहा है। मन भी कर्तव्य-पालन से सुप्रसन्न घ वलिष्ट हो रहा है। निय-मितता से मूर्ख भी ज्ञानी, रोगी भी निरोगी, दुर्वल भी प्रवल, श्रभागा भी भाग्यवान श्रीर नीच भी उच्च वन जाता है। निय-मितता से मनुष्य में मनुष्यत्व एवं ईश्वरत्व प्रगट हे।ने लगता है। श्राज तक जितने महापुरुप हुए हैं वे सब नियम के पूरे पावन्द हुए हैं। अनियमित पुरुष का हमने महापुरुष चना हुआ आज तक न देखा है, न सुना ही है। स्वास्थ्य-सुधार के जितने नियम संसार में विद्यमान हैं, उन सव में "नियमित समय पर काम करने का नियम"—सर्व-श्रेष्ठ है। श्रनियमित पुरुप कदापि निरोगो तथा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। श्रतएव श्रारोग्य तथा ब्रह्मचर्थ्य की रज्ञा के लिये नियमितता का पालन करना प्राणिमात्र का प्रथम तथा श्रेष्ठ कर्तव्य है। यह नितान्त सत्य है कि ''जिसका कोई नियम नहीं है उसके जीवन का भी कोई नियम नहीं है।"

## "लंगोट बंद रहना"

#### नियम बीसवाँ: --

वीर्यरत्ता के लिये सदा सर्वदा लंगोट कसे रहना वहुत ही उपकारी है लंगोट से मन शान्त होता है व श्रण्डकोप वढ़ने नहीं पाते। लंगोट दोहरा नहीं विलेक एकहरा ही होना चाहिये जिससे श्रानावश्यक गर्मी के कारण वीर्यनाश न हो। लंगोट पहनने से पुरुपत्व घटता नहीं, विलेक श्रिषक शुद्ध व श्रत्यन्त नियम-बद्ध होता है—इस वात को लंगोट से डरने वालों को स्मरण रखना चाहिये, क्योंकि यह हमारा क्रीव २० वर्षों का स्वानुभव है।

## "बहाऊँ"

#### नियम इक्षीसवाँ: --

पैर के श्रॅगूठे के पास जो वड़ी नस है उसका व जननेन्द्रिय का वड़ा ही भारी लगाव है। वह नस यदि दूट जाय तो मनुष्य एक ही घंटे के भीतर मर जाता है। खड़ाऊँ से जव वह नस दवती है तब उसके साथ साथ काम-वासनायें भी दवने लगती हैं। जूते की गन्दगी से जो जिन्दगी का नाश होता है, सो खड़ाऊँ से नहीं होने पाता। श्रक्सर सर्दी-गर्मी व रोगादि पैर व शिर इन द्वारों से ही प्रवेश करते हैं। जूते में कितनी बदबू भरी रहती है इसका श्रनुभव जूते के पहनने वालों को भली भाँति होता है। इसी कारण ब्रह्म चारी को जूता पहनना सर्वथा मना है। जूते के दुकड़े दुकड़े उड़ जाते हैं, परन्तु प्रेमी मनुष्य उस वेचारे का पिण्ड नहीं छोड़ते। पद्यपि फिर रोग व कामरिपु भी ऐसे पुरुप का पिण्ड नहीं छोड़ते। यद्यपि वाहर से तेल-पानी छोर सज-धज के कारण ऐसा पुरुप वेश्या की तरह सुन्दर दिखाई देता हो, परन्तु उसका वह सींदर्थ गुप्त-रोग व पाप से भरा रहता है छोर इस वात की सत्यता थोड़ा सा निष्पच छात्म-संशोधन करने से तत्काल माळ्म होती है। छास्तु।

सभी जगह पवित्रता श्रावश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। खड़ाऊँ से मनोविकार शान्त होते हैं, वह हमारा श्रमुभव है; तथा हिए भी सतेज होती है। पर हाँ, ऐसा रही खड़ाऊँ न पिहनना चाहिये.जिससे कष्ट हो, खड़ाऊं हलका व सुखप्रद होना चाहिये। खड़ाऊँ का श्रच्छापन श्रथवा बुरापन उसकी खुंटो पर सर्वथा निर्भर है। श्रतः खूँटियों की गुरिडयाँ चौड़ी तथा सुखावह हों।

# "पैदल चलना"

#### नियम बाईसवाँ:--

ब्रह्मचर्य की रक्ता के लिये पैदल चलना आवश्यक वात है। व्यर्थ थोड़ी थोड़ी वात के लिये व थोड़ी दूर के लिये विना आवश्यकता के गाड़ी घोड़े, एका, टाँगा, साइकिल इत्यादि पर चढ़ना निःसन्देह ब्रह्मचर्य से नीचे गिरना है। साइकिल पर बैठने से तो ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य को बहुत हानि होती। कैसी ही दिशा माल्समं होती हो परन्तु एक मील तक साइकिल पर बैठ के जाने से ही

वह दव जाती है, अब कहो ! फिर स्वास्थ्य की आशा कहाँ ? साइकिल पर वैठ ने से जननेन्द्रिय की निचली नसों पर वड़ा कठोर दवाव पड़ता है, जिससे मनुष्य का पुरुष वल घटने लगता है। साइकिल पर विशेष वैठने वाले विशेष नामर्द एवं नपुंसक होते हैं।

श्रीराम-तलब पुरुष सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। श्रीर इस बात का पता धनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल लगता है। धनी पुरुष हमेशा बहुत दु:खी, बड़े लंगड़े श्रीर बहुत काम के कारण वेकाम बने हुए होते हैं। वे सदा सब दा रोगी ही बने रहते हैं। हे भगवन! पैदल टहलने का महत्व इन लोगों के ध्यान में कब श्रावेगा श्रीर उनका तथा देश का उद्धार कब होगा? हमें श्रव शीव जागृत की जिए, यही श्राप से हमारी नम्न प्रार्थना है!

### "लोक-निन्दा का भय"

नियम तेईसवाः--

इस प्रनथ में वर्णन किए हुए "वीर्य-नाश के कुछ मुख्य लच्चा" वार वार पढ़ा और शीशे में अपना मुंह जरा देखो। घमण्डी वनने के भाव से नहीं, किन्तु घमण्ड को दूर करने के भाव से देखो। यदि तुम्हारे नेत्र, नाक के कोने के पास काले होने लगे हों तो उन्हें वीर्य के नाश से और भी काले मत वनाओं और फिर अपना काला मुँह लेकर अकड़ कर समाज में न घूमों; बुद्धिमान पुरुष तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे कि तुम कितने वरवाद हुए हो; भला अव इस प्रथ को पढ़ने वाले पुरुष से तम छिप सकोगे? क्या सावुन से वह नेत्र के काले धव्वे निकल सकेंगे ? कदापि नहीं ! सभ्य स्त्री-पुरुप या वालक को श्रपनी ऐसी पतित दशा देखकर--श्रपना काला सुँह देखकर 'निःसंदेह वड़ा ही दुख होगा—उन्हें फुत कर्मों का पछतावा होगा। प्रिय मित्रे।! तुम्हें यदि सच्चा पछतावा होता हो तो हम आप को इसकी अत्यन्त सुलभ औपिध वतलाते हैं कि "वीर्य-रत्ता करो" वस, यही इसकी सुलभ व श्रनुभव-सिद्ध श्रोपिध है। जितना श्रिधिक तुम वीर्य धारण करोगे उतना ही श्रिधिक तुम्हारा मुँह उज्ज्वल चनता जायगा। श्राँखों की वह कालिमा नष्ट होती जायगी श्रीर जितना श्रिधक तुम वीर्य-नाश करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा मुँह काला वनता जायगा। यदि तुम छः ही मास वीर्य-संप्रह करोगे तो तुम्हारे तन, मन दोनों पवित्र वन जाँयगे श्रौर चेहरा स्वच्छ वन जायगा, पूर्ण विश्वास रक्खो। जव से तुम वीर्य धारण करने लगो तवं से ऐसी 'दृढ़ भावना' रक्खों कि:— "हमारे नेत्र स्वच्छ हो रहे हैं।" ( नेत्र पर से हाथ घुमाकर कहो कि—) अव कालिमा नष्ट हो रही है। सूर्य के माफिक मेरे नेत्र तेज संपन्न हो रहे हैं। मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है---पाप दृष्टि नष्ट हो रही है । मैं निष्पाप हूँ ! पवित्र हूँ !! तेजस्वी हूँ !!!" इत्यादि । तुम इस प्रन्थ में के दिव्य नियमानुसार चलने से वीर्य-रत्ता प्रतिज्ञापूर्वक कर सकते हो, ऐसा हमारा अत्यन्त हढ़ श्रनुभव है। प्राणायाम से दृष्टि अत्यंत तीव होती है। हाँ, कीर्ति की तथा आत्मोद्धार की सच्ची इच्छा जरूर होनी चाहिये। 'लोक निन्दा का भय वीर्यनाशकारिग्धी कुद्यित्यों को रोकने के लिये श्रति उत्तम उपाय है'--ऐसा सज्जनों कां श्रनुभव है।

## "ईश्वर भक्ति"

#### नियम चौबीसवां :--

श्रिप चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तन्य: सम्यग्व्यवसिताहि सः ॥१॥ चित्र' भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ २॥ —गीता श्र० ६ श्लो० ३०—३१।

अर्थ:—"कितने ही दुराचारी क्यों न हों; परन्तु यदि वह मुके 'एक निष्ठ भाव से' भजता है तो उसे साधू ही सममना चाहिये; क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय श्रच्छा हुश्रा है। वह बहुत शीब्र धर्मात्मा होता है व चिर-शान्ति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय! तू पूर्ण ध्यान में रख कि ''मेरे भक्त की कभी श्रधोगति हो ही नहीं सकती।"

संतप्त मन को शान्त करने के लिए और अपवित्र मन को पितृत व सर्व श्रेष्ट वनाने के लिए "भगवद्भक्ति" एक मात्र सव से श्रेष्ठ, सुलभ व सच्चा उपाय है। अन्य उपाय कष्टप्रद हैं। अतएव 'आत्म-शुद्ध्यर्थ भगवान का स्मरण, ध्यान, गान, आदि आप को रोज अवश्य ही करना होगा। जैसी हमारी भक्ति होगी वैसी ही हम में विरक्ति भी प्रकट होगी। "हिर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहिं में जाना।" श्रद्धामयोऽयं पुरुषो या यच्छ द्रश्च स एव सः।" यानी "मनुष्य श्रद्धामय है; जैसी उसकी श्रद्धा होती है

<sup>\*</sup> भक्तियोगेनमिन्नष्ठोमद्भावायोपपद्मते ॥—भगवान् श्रीकृष्ण ॥

ठीक वैसा ही वन जाता है" ऐसा भगवान का भी वचन है। क्रोधी भाव से क्रोधी, कामी भाव से कामी, श्रिभमानी भाव से श्रभिमानी, व्यभिचारी भाव से व्यभिचारी, प्रेमी भाव से प्रेमी; ब्रह्मचारी भाव से ब्रह्मचारी व ईश्वरीय भाव से मनुष्य भी निसन्देह ईश्वररूपं वन जाता है। वास्तव में मन जिसका ध्यान करता है, वह तद्रूप ही वन जाता है। दोपवर्णन से मनुष्य जैसा दोपी वन जाता है, वैसे ही सद्गुण वर्णन से मनुष्य भी निस्सन्देह सद्गुणी वन जाता है। तव फिर भगवान् के गुण वर्णन करने से और उसी का नियम पूर्वक ध्यान करने से हम प्रत्यच भगवद्रूप ही क्यों वन जॉयगे ? श्रवश्य वन जायँगे । यदि हम हनुमान जी का ध्यान श्रौर गुएगान करेंगे तो हम भी उन्हीं के समान भक्त व ब्रह्मचारी श्रवश्य वन जाँयगे। अतएव ब्रह्मचारी को चित्त-शुद्धि के लिये रोज "नियम-पूर्वक सुवह शाम दोनों वक्त भगवद्भजन, पूजन, स्मरण ध्यान श्रादि श्रवश्यावश्य करना ही चाहिये; क्योंकि भगवान कहते हैं "मेरी भक्ति करने वाले मेरे ही स्वरूप में आकर मिलते हैं और स्त्री की भक्ति करने वाले स्नी-रूप में वा शूकर कूकर के रूप में जा मिलते हैं। "विषय विरक्त" वस, इसी एक शब्द में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का सार भरा हुआ है जो कि "भगवद्भक्ति" से हर किसी को सहज ही में "निसन्देह" प्राप्त होती है। आत्मोद्धार चाहने वालों को अवश्य अनुभव करना चाहिये।

भोजन के प्रत्येक कौर से जैसे भूख की शान्ति व शरीर की पृष्टि तथा कान्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही ज्यों ज्यों भक्ति का सेवन किया जाता है, त्यों त्यों विरक्ति व मुक्ति भी मनुष्य को निस्सन्देह प्राप्ति होती रहती है।

संतिप में कहा जाय तो, विषय-वैराग्य ही भाग्य है और वहीं शान्ति का मूल है। आवार्य कहते हैं:—"दुखी सदा कः ?" सदा दुखी व अभागा कौन है ? "विषयानुरागी," को विषयासक है सो ! "शान्ति शान्तिमात्नोति नकाम कामी" भगवान कहते हैं:—'कामी पुरुष कदापि शान्त नहीं हो सकता," विषयवासना ही संपूर्ण दुःखों की जड़ है और विषय-वैराग्य ही संपूर्ण सुखों की एक मात्र कुक्षी है। और यह विषय-वैराग्य किंवा विषय विरक्ति भगवान की भक्ति से हमें निस्सन्देह प्राप्त होती है, ऐसा असंस्य महापुरुषों का तथा श्रीतुलसीदास जी जैसे कहर महाभक्त का स्वानुभाविक सिद्धान्त है—''प्रोम भिक्त जल-विनु खग राई, अभ्यन्तर मल कवहुं न जाई।' अहह ! वहुत ही सत्य है

सत्य वचन श्ररु नम्नता परितय मात समान'। इतने पर हरि ना मिर्छे तुलसीदास जमान ॥ १॥

श्रतः यदि हमें श्रपता उद्घार करना हो, श्रपने मन को दुरुस्त करना हो, परम शुद्ध व परम श्रेष्ठ वनाना हो, तो "रोज नित्य नियम पूर्वक" परम कृपालु परमात्मा का भजन, पूजन हमें श्रवश्य ही करना चाहिये। भगवद्भक्ति ही सव दुःखों से मुक्ति पाने का तथा चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है; श्रोर चित्त शुद्धि ही ब्रह्मचर्य का सच्चा रहस्य है।

## "नित्य नियमावली का पाठ"

#### नियम पद्यीसवाँ:--

रोज प्रातः इस ब्रह्मचर्य की नियमावली का अवलोकन व पठन करना कभी न भूलना चाहिये; क्योंकि इसी में ब्रह्मचर्य रचा का सार है—इसीमें चेतावनी है इसीमें ब्रह्मचर्य के संस्कार है। नियमावली को एक बार 'प्रातःकाल में रोज देखो ? बहुत उपकार होगा। इम विश्वास दिलाते हैं कि यह आपका "नियम दर्शन वा पठन कभी निष्फल नहीं होगा," तुम्हें वह अवश्य बलपूर्वक सन्मार्गपथ पर घसीट कर ले आवेगा। इतना ही नहीं विस्क यदि कोई इस नियमावली का सतत एक वर्ष तक पाठ शुक्त रक्खेगा तो उसमें क्या ही ऊँचे भाव पैदा होंगे इसका खुद उसी को अनुभव हो जावेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या ? हम प्रतिज्ञापूर्वक कह सकते हैं कि यह पचीस नियम वा 'ब्रह्मचर्य-नियम पचीसा' मुर्दे को भी चैतन्यमयी वबा सकता है! वस ! इससे अधिक क्या कहें! स्वयं अनुभव कीजिये! ॐ! इति!

# १६—सम्पूर्ण सुधारों का दादा ब्रह्मचर्य

श्राजकल देश भर में शूरों की सेना बढ़ रही है। जिसे देखें। वही न्याख्यानदाता श्रीर देशसुधारक बनता फिरता है। इधर-उधर मण्डूकमंडली का टर्र टर्र कोलाहल सुनाई दे रहा है। कागजी घोड़ों के खुरें। की खनखनाहट जोर शार से कानों में घुस रही है। ऐसा माळ्म होता है मानों श्रव कोई वड़ा भारी कर्मवीर हमारी सहायता करने के लिये आ ही रहा है ! परन्तु देखते हैं क्या 'कुछ नहीं!" कोई देशभक्ति के वहाने, कोई देशकार्य के वहाने, कोई समाजस्थापन के वहाने, श्रपना श्रपना स्वार्थसाधन कर रहे हैं। कोई ऐसे उदार पुरुष हैं, कि विना पैसे लिये ज्याख्यान ही नहीं देते ? भला ऐसे देशभक्तिशून्य वाक्य पंडितों से देश का क्या सुधार हो स्कृता है ? केवल वातों के लडडु क्यों से कौन तुप्त हो सकता है ? हमें ऐसे प्रत्यन्त निःस्वार्थी कर्मवीरों की वड़ी भारी आवश्य-कता है, जिनके केवल मुख ही नहीं, विलक संपूर्ण शरीर ही हमारे सच्चे कर्तव्य की हमें सची शिचा दे सकते हैं। एक आदर्श पुरुष देश का जितना सुधार कर सकता है, उस सुधार का एक सहस्रांश भी सुधार हजारों निर्वीर्य वाक्यपंडित अपने आयु भर के कोरे व्याख्यानों से नहीं कर सकते ! व्याख्यानवाजी से कोई कदाचित् सममता हो कि भारत अव जाग उठा है, तो यह उसकी ग़लती है। भारत जैसा पहले था वैसा ही आज भी है; हिन्दुस्तान पहले की तरह आज भी ठएडा ही है। विशेष फरक हुआ है सा यही कि वह पहले से आज अधिक वड़बड़ करने लगा है। भारत में प्रसन निःस्वार्थी कर्मवीर वहुत ही कम दिखाई देते हैं; स्वयं दुराचारी, अत्याचारी व दुम्भी होने पर भी अपने को सदाचारी श्रीर ब्रह्म-चारी सममता तथा लागों के नेता होने का दम भरना, इससे सुधार तो नहीं विक भारत का विगाड़ ही अधिक हुआ है और होता है। वरौर नीतिवल के—चारित्र्यवल के—कोई पुरुप कदापि श्रेष्ठ व यशस्वी हो ही नहीं सकता, यह श्रटल सिद्धान्त है। श्रीर नीतिवल, चारित्र्यवल किंवा आत्मवल, विना ब्रह्मचर्य के धारण

किये सप्तजम्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता, यह भी उतना ही सत्य सिद्धान्त है। श्रपने को नेता समभने वाले वड्डे वडे़ लोग श्राज दो चार ही नहीं वितक सैकड़ों सुधारों के पीछे पड़े हैं। क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या व्यवहारिक, कोई भी सुधार क्यों न हो, परन्तु विना इस एक विपय में अर्थात् ब्रह्मचर्य में सुधार किये, कोई भी सुधार कदापि चिरस्थायी व यशस्वी हे। नहीं सकता यह सिद्धान्त वाक्य हमें हृदय पट में अंकित कर वारुशपनी दृष्टि के समाने वड़े वड़े अत्तरों में टँगवा कर रखना चाहि है और रोज उसका दर्शन करना चाहिये। चिराक सुधार किस काम का? पानी पर लकीरें खीचने से क्या मतलव व जड़ को छोड़ कर डाल श्रौर पत्तियों पर पानी छिड़कने से क्या लाभ ? यह नितान्त सत्य है कि, सम्पूर्ण सुधारों की श्रौर यश की कुंजी एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। विना वीर्यधारण किये कोई भी जाति कदापि उन्नत नहीं हे। सकती। निवीर्य जाति दूसरों की सदा गुलाम ही वनी रहती है। यदि हमें गुलामी को जड़ मूल से हटाना हो, हमें स्वतंत्र, सुखी, सत्ताशाली श्रौर वैभवसपन्न बनना हो, श्रौर पहले की तरह पुनः श्रेष्ठ वनना हो ते। हमें पहले के समान पुनः वीर्यसम्पन्न ऋवश्य ही वनना होगा ! बिना ब्रह्मचर्य धारण किये हम कदापि पूर्व वैभव प्राप्त नहीं कर सकते । ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण उन्नति का वीज मंत्र है ! ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण सुखों का निधान हैं!! ब्रह्मचर्य ही एक मात्र सम्पूर्ण सुधारों का दादा है !!!

### ं २०—हमारी भारत माता

श्रव स्पष्ट मालुम हो गया है कि केवल ब्रह्मचर्य धारण ही में हमारा तथा देश का सच्चा कल्याण है, पुनरुद्धार, है। ब्रह्मचर्य ही से हम पुनः सिंह वन सकते हैं ब्रह्मचर्य ही से हम सभी को भय-भीत कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं ग्ण्चर्य ही से हम स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण जगत के स्वामी वन सकते से, यही नहीं विलक ब्रह्मचर्य ही से हम परब्रह्म को भी वशीभूत कर सकते हैं फिर सामान्य लागों की कथा ही क्या है।

जा भारत एक समय सिंह-तुल्य निर्भय, स्वतंत्र व बलिष्ट था; जिसके गर्जन तर्जन से सम्पूर्ण दिग् मण्डल कांप उठता था, जिसके तरफ कोई भी राष्ट्र श्रांख उठा के नहीं देख सकता था, जिस भारत में मिए मौक्तिक के खिलौने हमारे हाथ में रहते थे, उसी भारत में श्राज हमारे हाथ में की रोटी का दुकड़ा भी छीन छट कर श्रौर मार पीट कर दूसरे लाग ले जा रहें हैं श्रौर हमें भूखों मार रहे हैं ! हाय। इससे बढ़कर श्रौर दु:खमय खिति कौन सी हा सकती है ! श्राज हम वकरी के माफिक बन गये हैं; जा श्राता है सोई हमें हलाल करता है । हम अपना सच्चा सिंह स्वरूप भूल गये हैं । हमारे में पूर्वजों का वीर्य नहीं दिखाई देता; हम श्राज निर्वार्थ से हो गयें हैं ।

ऐ मेरे परम प्रिय भाइयो और वहिनो ! अव आँखें खोलो ! जागों ! विपय की मोहनिद्रासे अति शीघ्र जागो । और अपनी तथा देश की स्थिति पर कृपादृष्टि डालो !हमारी असहाय भारत माता ऑसू-भरे नयनों से आशायुक्त अन्तः करण से हमारी तरफ देख रही है। भाइयों! अपनी इस परमप्यारी भारत माता को अव दास्य से मुक्त की जिये, उसका वैभव उसे पुनः प्राप्त कर दी जिये! भारत की स्वतंत्रता एक मात्र हमारी स्वतंत्रता के ऊपर सर्वथा। निर्भर है और हमारी स्वतंत्रता एक मात्र विपय की गुलामी छोड़ने में अर्थात् पूर्वजों की तरह वीर्य धारण करने ही में है।

जैसे कोई गत-वैभव श्रसहाय विधवा श्रपने एकलौते पुत्र पर सुख की श्राशा रखकर दुःख में दिन विताती है, उसी प्रकार यह परम दुखी भारत-माता भी तुम जैसे वालकों पर सुख की श्राशा रखकर जीवन धारण किये हुये है श्रीर बड़े कप्ट व श्रापदा को सह रही है। वह श्रव कहां तक धीर पंकड़ेगी माल्म नहीं।

#### चेतावनी

"तू सिंहशावक हिन्दवालक ! छोड़ अपनी भीरुता । पूर्वजों के तुल्य जग में अब दिखा दे वीरता ॥ १ ॥ "वीर्य ही में वीरता है वीर्य धारण अब करो । आर्यमाता दास्य में है दुःख उसका तुम हरो ॥ २ ॥ "प्राणधारण कर रही है बाट अपनी दूँ द रही । हाय ! तो भी हिन्दजनता विपयसुखमें सो रही ॥ ३ ॥ "घोर निद्रा छोड़ करके जग उठो अब एक दम । आर्यपुत्रो ! शीव्रता से अब बढ़ाओं निज कदम ॥ "दासता से मृत्यु अच्छी दीनता को फेंक दे। । राज्य अपना आत्म-वल से प्राप्त कर दिखलाय दे। ॥ ।

"वीर्यही में वीरता है ! बाहुवल है !! राज्य है !!! त्रात्मवलक्ष में मुक्तता है ! श्रीर मारगत्याज्य है।। ६ ॥

श्रतएत ऐ वीर-पुत्रो ! श्रव ऐसा मुर्दापन छोड़ देा !स्तर्य श्रपने पूर्वजों की तरह ब्रह्मचर्य धारण कर, वीर्यवान् श्रोर नरसिंह वन कर श्रपनी दुःखी माता को श्रव तत्काल मुक्त करो व मुक्त करके उसे उसके पूर्व वैभवयुक्त स्वातत्र्य-सिंहासन पर श्रादरपूर्वक विठला दो । श्रहह ! क्या ही वह श्रानन्द का दिन होगा ! प्रभा ! श्रव कृपा करो श्रोर "वह शुभ दिन" श्रित शीव्र दिखलाश्रो !

् पर्मात्मा तुम्हें सुबुद्धि तथा वल प्रदान करे ऐसा हमारा श्राप को पूर्ण प्रेमाशीर्वाद है।

"पद्य"

"वतात्रों मुक्ते देश कोई कहीं, इसी हिन्द का हो ऋणी जो नहीं ॥ १॥ "जहाँ ये भीष्म भीम जैसे वळी। सुखी, दीर्घजीवी, शुन्ती, निच्छंळी॥ २॥ "रहा विश्व में जो वड़े से पड़ा! वही देश! हा! आज नीचे पड़ा॥ ३॥

#ग्रात्मवल यानी ग्रापना वल, सच्ची स्वतन्त्रता ग्रापने ही वाहुवल से मेल सकती है ग्रीर चिरकाल तक उपभोगी जा सकती है! दूसरों के वल : मिली हुई स्वतन्त्रता परतन्त्रता के तुल्य ही होती है; क्योंकि वह विना ात्मवल के— ग्रापने वल के—बहुत काल तक ग्रापने पास रह ही नहीं कती! सारांग्र "वल में वल ग्रापना ही वल!" "वचाओं उसे जोश जी में भरो, उठो भाइयो ! वीय रत्ता करो ॥ ४॥

वोय रत्ता ही आत्मोद्धार है । वीय रत्ता ही देशोद्धार है !! वीय रत्ता ही स्वर्गद्वार है !!! संपूर्ण गुलामित्रों से मुक्ति पाने का एक मात्र दिव्य साधन है ।

> "किस काम की नदी वह जिसमें नहीं रवानी। जो जोश हो न हो तो किस काम की जवानी॥१॥

वस प्यारे! सब की जड़ एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य ही से ब्रह्म की प्राप्ति होती है श्रीर ब्रह्मचर्य ही से मनुष्य काल को जीत लेता है। इसके लिये वेद का प्रमाण—

"व्रह्मचये ण तपसा देवा मृत्युमुपाव्रत्। इन्द्रोह ब्रह्मचये ण देवेश्यः स्वराभरत्॥१॥ अथवेवेद १-५-१९

"ऋपियों ने ब्रह्मचर्य के तप ही से मृत्यु को जीत लिया और ब्रह्मचर्य ही से उन्हें आत्मप्रकाश भी हुआ है अर्थात् वे ईश्वरत्व को प्राप्त हुये हैं।"

> ''उतिष्ठत! जाग्रत!! प्राप्यंवराश्रिकोधत!!! ''उठो! जागो!! श्रीर सद्वोध रूपी, इस महामसाद का यथेष्ठ सेवन करे।!!! ॐग्रान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। ब्रह्माप्णमस्तु!

## परिशिष्ट



#### ये।ग-चिकित्सा

ब्रह्मचर्य्य ब्रत पालन के विषय में पिछले परिच्छेदों में सब कुछ लिखा जा चुका है। परन्तु हमारे कुछ कृपालु पाठकों तथा मित्रों ने हमें सम्मति दी है कि इसमें योग-चिकित्सा विषय पर भी एक अध्याय होना चाहिये। विचार करने पर हमें भी उनकी सम्मति डिचत प्रतीत हुई। इसलिए हम यहां परब्रह्मचय्ये व्रतपालन के लिए, योग-चिकित्सा के विषय में भी कुछ वता देना आवश्यक सममते हैं।

हमारे प्राचीन सद्यन्थों में योगाभ्यास की वड़ी महिमा वर्णित है। योगाभ्यास से शरीर के समस्त दोप दूर हो जाते हैं। यहीं नहीं, हमारे प्राचीन साहित्य में तो इस वात तक के प्रमाण मिलते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने मृत्यु तक को. इसी योगाभ्यास द्वारा जीत लिया था। हमारा अतीत इतिहास यह प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज इच्छानुसार दीघीयु लाभ करते रहे हैं। आज कल जय कभी हम सुनते हैं कि अमुक पुरुष की आयुसीवर्ष से अधिक की है तो हमको आश्चर्य सा होता है। पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि हमारे पूर्वजों की आयु तो प्रायः सौ वर्ष से ऊपर हुआ करती थी। वात यह है कि हमारे पूर्वज योगाभ्यास करते हुए इच्छानुसार स्वास्थ्य छाभ करते थे। ऐसी दशा में दीर्घायु प्राप्त होना क्या कठिन था? पातञ्जल योग-सूत्र में योग के ब्राट श्रङ्ग बतलाये हैं। यथा— ''यमनियमासन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणाध्यान। समाधियोऽष्टावङ्गानि''

अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इनमें भी श्रासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि ये पांच र्त्रंग ही मुख्य माने गये हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में थोड़ा बहुत योग का श्रभ्यास रखने का प्रचलन था। इसी कारण उस काल में हमारे पूर्वज मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त करके पूर्ण स्वस्थ रहते और पूर्णायु को प्राप्त होते थे। जिन रोगों पर श्रौषधियाँ काम न देती थीं, याग-साधंन से वे उन रोगों से भी मुक्त हो जाते थे। श्रविद्या से ज्यों ज्यों रानैः रानैः योग-विद्या का लोप होता गया, देशवासियों ने स्वास्थ्य और फलतः दीर्घायुका दिवाला निकाल दिया। आसन और प्राणायाम योग के सब से मुख्य श्रङ्ग माने गये हैं। कितने खेद की बात है कि इन दोनों के दोनों योग-साधनों का लोप सा होगया है। अनेक धार्मिक सज्जन महानुभाव प्राणायाम तो येन केन प्रकारेण कर भी लेते हैं, पर योगासनों का तो सर्वथा लोप होगया है। पर प्राणायाम आतम-शुद्धि के लिए जितना त्रावश्यक है, योगासन शारीरिक विकास के लिए उससे भी ऋधिक उपयोगी हैं। कहा भी है—

> "श्रासनानि समस्तान, सावन्तो जीव जन्तवः चतुरशीति छदाणि, शिवेनकथितंपुरा॥

योगासनों का अभ्यास शौच, स्नान, व्यायाम आदि से निपट कर विना कुछ खाये-पिये, प्रातःसायं ऐसे स्थान पर करना चाहिये, जहाँ शुद्ध वायु विपुलता से आती हो और प्रकाश भी पर्ण्याप्त हो। यो तो योगासन अगिएत हैं। योनियों की संख्या चौरासी लाख है। योनियों की संख्या के अनुसार ही चौरासी लाख योगासन योगिराज भगवान राष्ट्रर ने वतलाये हैं; पर उनमें चौरासी मुख्य हैं। योगी और महात्मा लोग इन चौरासी आसनों का अभ्यास करते हैं। पर साधारण जीवन में ब्रह्मचय्य ब्रत पालन के लिए इन सभी आसनों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इस लिए इम यहां पर उन्हीं मुख्य आसनों का वर्णन करेंगे, जिनसे ब्रह्मचर्य रचा में अपेदित सहायता मिल जाती है।

## (१) सिद्धासन

पहले पत्थी मारकर बैठ जाइये। फिर बॉयें पेर की एड़ी को शुदा और अण्डकोपों के मध्य में, मज़बूती के साथ जमा दीजिये इसके वाद दाहिने पैर की एड़ी को लिंग के ऊपर, मूल में, जमा दीजिये। ठोढ़ी को हृदय में, अर्थात् कंठमूल से थोड़ी दूर लगाइये और स्थिर होकर शरीर को सीधा कीजिये, फिर भौहों के मध्य में हिए को ऐसा स्थिर कीजिये कि पलक और नेत्र विलक्त हिल- खुल न सकें। हाथों को घुटनी पर रख लीजिये। दोनों पैर एक दूसरे पर इस तरह आ जाने चाहिये कि दोनों की संधि-खान की हिन्यों ठीक एक दूसरे पर आ जायें! इस समय श्वास-प्रहण और श्वास-त्याग की कियायें वहुत धीरे धीरे शान्ति के साथ होनी चाहिये। इस आसन का अभ्यास करते समय इस वात का ध्यान

रखना त्रावश्यक है कि पीठ की रीढ़ सीधी रहे। पीठ की रीढ़ में शरीर की सारी नसें फैली हुई हैं। इसी को मेरुदंड कहते हैं। शरीर का यही मूलाधार है। साधारण रूप से चलते फिरते समय भी इसको सीधा रखना चाहिये।

यह श्रासन एक मास के निरन्तर श्रभ्यास से लाभप्रद सिद्ध होता।है। पर इस श्रासन का श्रातशय श्रभ्यास हानिकारक भी होता है क्योंकि यह श्रासन कामोत्तन का नाशक है। श्रातशय श्रभ्यास से इसका प्रभाव सन्तानोत्पादन शक्ति को इतना चीएा बना देता है कि काम बिल्कुल शान्त पड़ जाता है। श्रोर पुरुष स्त्री के काम का नहीं रह जाता। पर इस भय से इस श्रासन का करना ही स्थिगित कर देना ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्य्य के लिए यह श्रासन श्रतीव लाभकर है। श्रीत तो सर्वत्र श्रीर सर्वदा वर्जित है। इसलिए इसका थोड़ा श्रभ्यास श्रवश्य रखना चाहिये।

## (२) पद्मासन

इस आसन में भी पहले पर्थी मारकर वैठ जाइये, फिर दाहिने पैर को वाई जाँघ पर और बायें पैर को दाहिनी जाँघ पर जमा दीजिये। फिर बाँया हाथ बायें घुटने पर और दाहिना हाथ दायें घुटने पर रिवये। इस आसन में पीठ, गला, सिर, रीढ़ बिल्कुल सीध में होनी चाहिये। अपनी दृष्टि को भौहों के बीच या नासिका पर लगा देना चाहिये।

## क्ष ब्रह्मचय्य ही जीवन है क्ष

#### चित्र नम्बर १



सिद्धासन

# अ प्रहाचर्या ही जीवन है अ

#### चित्र नम्बर २

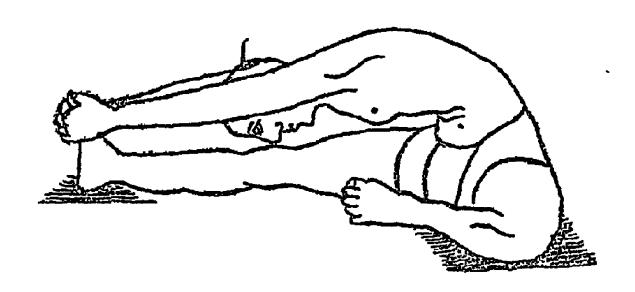

जानुशिरासन

# (३) जानुशिरासन

इस श्रासन में पहले दोनों पावों को ज़मीन पर समान रेखा में फैला दीजिये। पाँव ज़मीन से इस तरह चिपके रहने चाहिये कि विल्कुल उठ न सकें। इसके वाद किसी एक पैर को गुदा और श्रगड़कोगा के वीच में लाकर उसकी एड़ी को वहाँ इस तरह जमा दीजिये कि उस पैर का पंजा और तलवा दूसरे पैर के जंबा से विल्कुल चपक जाय। श्रीर उसका दवाव भी वरावर पड़ता जाय। इसके वाद दोनों की कैंची वनाकर उन्हें फैले हुए पैर के तलवे के यहाँ ले जाइये। और उस पैर का इस तरह पकड़ लीजिये कि श्रापकी नाक ठीक उसी पैर के घुटने के ऊपर श्रा जाय। यह श्रासन पाँच मिनट से लगाकर श्राध घंटे तक, या जैसी सामर्थ्य हो, उसके श्रनुसार करना चाहिये।

यह आसन यदि पहले दाहिने पैर से कीजिए, तो फिर वायें पैर से। इसी तरह चदलते रहिये। इसमें भूल नहीं होनी चाहिये। भूल होने से हानि होगी। वात यह है कि दोनों पैरों का अभ्यास वरावर होना चाहिये। इसमें प्रत्येक वार समय भी समान लगना चाहिये।

यह श्रासन स्त्रियों के लिए नहीं है।

## (४) पादांगुष्ठासन

इस आसन में किसी एक पैर की एँड़ी के। गुदा और अंडकोप के मध्यभाग में लगाकर शरीर के समस्त भार के। उसी पर छोड़ दीजिये। दूसरे पैर को घुटने के ऊपर रिखये। अगर सहारे की आवश्यकता हो तो या तो एक हाथ का सहारा लीजिये, या दीवार का।

इस आसन का प्रभाव वहुत शीब होता है। इसके अभ्यासं से कैसा ही स्वप्रदोप हो दूर हो जाता है। पर इस आसन को ब्रह्मचारी ही को करना चाहिये। गृहस्थों के लिए इसका निरन्तर अभ्यास करना विशेष हितकर न होगा। स्त्रियों के लिए यह आसन वर्जित है।

# (५) शीर्षासन

इस आसन में सिर के वल खड़ा होना होता है। इसलिए या तो एक गदेला रख लेना चाहिये, या किसी वस्त्र की ऐसी गिंडुई वना लेना चाहिये जो सिर के वल खड़े होने में सहायक हो। मतलव यह है कि इस आसन के समय सिर के नीचे सख़ जमीन नहीं होनी चाहिये। सख़ जमीन होने से मित्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ने का भय रहता है। इसलिये यही अच्छा है कि इसका आसन वहुत मुलायम और गुद्गुदे धरातल में करें। प्रारम्भ में यह आसन दीवाल का सहारा लेकर किया जाता है। अगर इस आसन के

## क्ष ब्रह्मचर्च्य ही जीवन हैं क्ष

#### चित्र नम्बर ३



पादांगुष्ठासन

### क्ष ब्रह्मचर्ग्य ही जीवन है क्ष

#### वित्र नम्यर ४

. श्रासन व

इस आसन में तो एक गदेला रख ले वना लेना चाहिये जो मतलव यह है कि इस नहीं होनी चाहिये। सख़ का भय रहता है। इसि मुलायम और गुद्गुदे धर दीवाल का सहारा लेकर।



्रशीर्वासन

करते समय प्रारम्भ में मित्रों से सहायता ली जाय तो भी श्रन्छा है।

इसमें पहले सिर को गदेले या गिंडुई में रखकर दोनों हाथों की कैंची वना कर सिर को श्रच्छी तरह साध लीजिये। फिर दोनों प्रैर का जमीन से वहुत धीरे धीरे उठाकर ऊपर श्राकाश में सीधे ले जाइये। पैरों को विल्कुल सीधा रखिये।

इस श्रासन को पहले १०-१५ च्राणों से प्रारम्भ करना चाहिये। छः मास के श्रभ्यास के श्रनन्तर इसे श्राध घंटे तक लगाया जा सकता है। पर एक घंटे से श्रिधिक इसे न करना चाहिये। इस श्रासन के कर लेने पर न तो लेटना चाहिये श्रीर न वैठना। जितनी देर इस श्रासन में लगी हो, उतनी ही देर विल्कुल सीधा खड़ा रहना चाहिये। वात यह है कि इस श्रासन से शरीर की नसों का रुधिर-प्रवाह पहले थोड़ा रुकता है श्रीर फिर उल्टा प्रवाहित होने को होता है। इसमें मस्तिष्क का खूराक मिलती है श्रीर दिमागी ताक़त वढ़ जाती है। जिस समय यह श्रासन किया जाता है उस समय मुँह एक दम लाल हो जाता है।

पहले तो यह आसन दीवाल के सहारे से ही प्रारम्भ होता है;
फिर जब दीवाल के सहारे से इस आसन को करते हुए एक मास
तक अभ्यास कर ले, तब विना किसी का आश्रय लिए करना
चाहिये। यह आसन शरीर के समस्त विकारों के नाश करता है।
तरुणावस्था में जिन लोगों के वाल सफ़ेद हो जाते हैं, यदि वे
इसका छ: मास भी अभ्यास करें तो उनके वाल फिर काले हो
जायँगे।

# विशेष सूचनाएँ

१—इन योगासनों का अभ्यास करते समय लघुपाक छाहार अत्यन्त आवश्यक है। कंद, मूल तथा फलों का ही आहार किया जाय तव तो वहुत ही अच्छा हो, पर साधारण रूप से गौ का दूध, चावल, खिचड़ी, दिलया, गेहूँ के मोटे आटे की रोटी, मूँग की दाल देशी सकर, सायूदाने की खीर, सूखी मेवा तथा हरे फल खाने चाहिये।

२—इन आसनों की जो विधियाँ ऊपर वतलायी गई हैं वे यद्यपि कुछ वहुत कठिन नहीं हैं, तथापि विना किसी अभ्यस्त शिच्नक के इनका अभ्यास करने से लाभ के वदले प्रायः हानि भी हो जाती है। इसलिए इन्हें शिच्नक या योगी से ही सीखना चाहिये।

३—इन श्रासनों का श्रभ्यास करते समय श्रास का निकालनां श्रौर प्रह्ण करना—ये दोनों क्रियायें चहुत धीरे धीरे होनी चाहिये।

४—यदि शरीर में वीर्य-सम्बन्धी कोई विकार हो तो इन आसनों का अभ्यास करते समय गुदा-संकोचन पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। वीर्य-रचा का यह एक मात्र अञ्चर्थ महौपध है।

५—जो लोग विधिवत् ब्रह्मचारी नहीं हैं; अर्थात् जिनका विवाह हो गया है, वे भी इनका अभ्यास करके अपने शरीर को नीरोग बना सकते हैं। पर इन आसनों का अभ्यास करते समय दृढ़ संयम के साथ वीर्य-रत्ता करना अनिवार्य्य रूप से आवश्यक है।

#### नवयुवकों को स्वर्गीय सन्देश पहुँचाने वाली

# छात्रहितकारी पुस्तकसाला

# की अनुपम, शिचापद पुस्तकें

- (१) ई्ष्वरीय बोध--जगतविख्यात स्वामी विवेकानन्द के गुरू परमहंस श्रीरामेक्षण के उपदेशों का संग्रह है। एक एक उपदेश श्रमूख्य हैं। मनुष्यमात्र के लिये वहुत उपयोगी है। मूल्य॥।
- (२) सफलता की कुड़ी—श्रीयुत स्वामी रामतीथे एम॰ ए० के "सीकरेट आफ सक्सेस" नामक लेख का हिन्दी श्रमुवाद। क्या आप प्रत्येक कार्य्य में सफलता चाहते हैं ? क्या आप को श्रपना जीवन सुखमय बनाना है ? यदि है तो इस पुस्तक को श्रवश्य पढ़िये। मृह्य।)
- (३) सनुष्य जीवन की उपयोगिता—यह पुस्तक तिव्वत के प्राचीन पुस्तकालय में पड़ी हुई थी, जिसे पक चीनी पं० ने खोज निकाला था और उसकी चीनी भाषा में अनुवादित किया था। प्रस्तुत पुस्तक उस चीनी पुस्तक का रूपान्तर है। यूरोप की प्रत्येक भाषा में इसके अनुवाद हो चुके हैं। इस विचित्र पुस्तक में जीवन की सब समस्याओं और अवस्थाओं पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि

विकारों को किस प्रकार वश में करना चाहिये, इसकी समुचित शिदा दी गई है। पुस्तक की उत्तमता एक बार पढ़ने ही से ज्ञात होगी। मूल्य ॥०)

- (४) भारतके द्या रहा—यह जीवनियों का संग्रह है। भीकापितामह, श्रीकृष्ण, महाराणा प्रतापिसंह, स्वामी विवेकानन्द आदि दश महापुरुपों को जीवनियाँ वड़ी खूबी के साथ संनेप में छिखी गई हैं। मुख्य प्रति पुस्तक का 1/)
- (५) ब्रह्म चर्य ही जीवन है—ास पुस्तक की पश सा सभी पत्र-पत्रिकाओं ने की है। अधिक न लिख कर कुछ पत्रः पत्रिकाओं की सम्मतियां हम यहां उद्धृत करते हैं:—

"श्रभ्युदय" इस पुस्तक की विस्तृत समालेखना करते हुए श्रम्त में लिखता है:—"यह पुस्तक क्या है, नवयुवकों के लिये करंपतृत्त है। इम "श्रभ्युदय" के पाठकों से ज़ोरों के साथ श्रनु-रोध करते हैं कि वे एक वार इस पुस्तक का श्रवश्य पढ़ें श्रीर श्रपने वालकों का दें। समालोचक ने स्वयं इसे वीसों वार पढ़ा है पर तृप्ति नहीं हुई।"

"प्रताप" लिखता है—"इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में लगभग सभी ज्ञातन्य वार्तों का समावेश किया गया है। ब्रह्मचर्य की महिमा, अण्डमेथुन, वीर्य नाश के मुख्य लक्षण, गृहस्थी में ब्रह्मचर्य, वीर्य रक्ता के नियम आदि का वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है।"" यह पुस्तक नवयुवकों के वड़े काम की है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक युवक इस पुस्तक की पढ़कर लाभ उठावे।"

- (६) वीर राजपूत—यह एक वीररस पूर्ण पेतिहा-सिंक उपन्यास है एक सच्चे राजपूत की वहादुरी का जीता-जागता चित्र खींचा गया है इसे पढ़ कर कायर पुरुषों का हृद्य वीररस पूर्ष हो जायगा। एक प्रति मंगा कर देखिये। छपाई सफाई सराहनीय है। ढाई सो से अधिक पृष्ठों की पुस्तक का दाम केवल १)
- (9) हम भी वर्ष कैसे जीवें—पुस्तक का विषय
  नाम ही से स्पष्ट है। इसमें वत्नलाया गया है कि हम लोग
  किस प्रकार सौ वर्ष की आयु तक स्वस्थ तथा नीरोग रह कर
  जीवन के आनन्द का उपभोग कर सकते हैं। हम दाने के साथ
  कहते हैं कि हिन्दी में यह पुस्तक अपने ढंग की एक ही है।
  इसकी भूमिका 'आज' के विद्धान तथा यशस्वी 'पादक पं॰
  वाव्याव विष्णु पराइकर ने लिखी है, जो भूमिका के अन्त में
  लिखते हैं:— "ऐसी उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए में ओयुत्
  केदारनाथ गुप्त की बधाई देता हूं। आशा है कि हिन्दी संसार
  इसका समुचित आदर करेगा। तथा भारत की भावी आशा के
  अंकुर हमारे होनहार विद्यार्थी इससे विशेष कर से लाभ
  उठावेंगे।'
- ( ) महात्मा टाल्म्टाय की वैज्ञानिक कहा-नियां—विश्वान की शिक्षा देने वाली रोचक तथा मनोरञ्जक पुस्तक है। मूल्य।)
- (दे) वीरों की सञ्ची कहानियाँ—यदि आप के। अपने प्राचीन भारत के गौरव का ध्यान है, यदि आप वीर और

वहादुर बनना चाहते हैं, तो इसे पढ़िये। इस में अपने पुरुपाओं की सची बीरता पूर्ण यश गाथाये पढ़ कर आप का हदय फड़क उठेगा। नसों में बीर रस मवाहित होने लगेगा पुरुपाओं के गौरव का रक्त उवलने लगेगा। स्कूल में बालकों का इतिहास पढ़ाने में अपने पुरुपाओं की वीरता पूर्ण घटनाएं नहीं पढ़ाई जाती। विदेशी पुरुपों की मशंसा के ही पार पढ़ाये जाते हैं। आवश्यकता है देश का कोई वालक ऐसे समय इस पुस्तक का पढ़ाने से न चूके। मूल्य केवल।

- (१०) ग्राहुतियाँ—यह एक विलक्कल नये प्रकार की नयी पुस्तक है। देश श्रौर धर्म पर घलिदान होने वाले बीर किस प्रकार हँसते हँसते मृत्यु का आवाहन करते हैं ? उनकी श्रात्मार्ये क्यों इतनी प्रवल हो जाती हैं ? वे मर कर भी कैसे जीवन का पाठ पढ़ाते हैं ? इत्यादि दिल फड़काने वाली कहानियाँ पढ़नी हों तो "श्राहुतियाँ" श्राज ही मँगा लीजिये। मृत्य केवल ॥)
- (११) जगमगाते हीरे—प्रत्येक आर्य संतान के पढ़ने लायक यह एक ही नयी पुस्तक है यदि रहस्यमयी, मनोरंजक, दिल में गुद गुदी पैदा करने वाला महापुरुषों की जीवन घटनायें पढ़नी हैं। यदि छोटी छोटी वातों से ही महापुरुष बनने की ज़रा भी अभिलाषा दिल में है तो एक बार अवश्य इस सचित्र पुस्तक को आप खुद पढ़िये और अपनी खी वच्चों को पढ़ाइये। मृत्य केवल १)
- (१२) पढ़े। श्रीर हँसी—विषय जानने के लिये पुस्तक का नाम ही काफ़ी है। एक एक छाइन पढ़िये श्रीर छोट पोटें होते जाह्ये। श्राप पुस्तक श्रलग श्रकेले में पढ़ेंगे; पर सरेंद्र

होग समभें गे कि आज किससे यह कहकहा हो रहा है।
पुस्तक की तारीफ़ यह है कि पूरी मनोरंजक होते हुए भी
अवलीहता का कहीं नाम नहीं। यदि शिला-प्रद मनोरंजक
पुस्तक पढ़नी है तो इसे पढ़िये। मूल्य केवल ॥)

्र (१३) कुसुम-कुञ्ज-कविवर गुरु भक्त सिंह 'भक्त' कृत क्रमनीय कविताओं का संग्रह है। ये कवितायें अपने ढंग की एकही हैं। मूल्य ।=)

(१४) चारुचिन्तामिश कोष—इस पुस्तक में श्री गास्वामी तुलसीदास जी के सब ग्रन्थों से उन भागों का संग्रह किया गया है जिनका सम्बन्ध श्री रामनामं से हैं। संग्रहकर्ता राम के श्रनन्य भक्त श्री जयरामदास जी हैं। पुस्तक श्रपने ढंग की एकही है। मूल्य।/)

मैनेजर छात्र हितकारी पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग

# सस्ती साहित्य पुस्तकमाला अकाशित पुस्तकें

धंकिम प्रन्थावर्ही—प्रथमं खंड—वंकिम वावू के ग्रानन्द मठ, लोक-रहस्यं तथा देवी चौधरानी का श्रविकल श्रनुवाद। पृष्ठ संख्या ४१२ मृ०१)

गोरा—जगत् विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाक्कर कृत गोरा नामक पुस्तक का अविकल अजुवाद । पृष्ठ-मःख्या ६८८ मू० १।/॥। सजिल्द १॥॥॥)

वंकिम ग्रन्थावली — द्वितीय खरड — वंकिम वावू के सीताराम श्रीर दुर्गेश निद्नी का श्रविकल श्रनुवाद । पृष्ठ संख्या ४३२ म्० ॥१)॥ सजिल्द १८)

वंकिम ग्रन्थावली—तीसरा खरड—वंकिम वावू के कृष्ण कान्तेर विल, कपाल कुर्डला, और रजनी का श्रविकल श्रनुवाद। पृष्ठ संख्या ४३२ मू०॥।/॥ सजिल्द १८)

चएडी चरण ग्रन्थावली—प्रथम खरह। अर्थात् टाम काका की कुटिया (Uncile Toms Cabin) का अविकल अनु-चाद। पृष्ठ संख्या ४६२ मू० १०)॥ सजित्र १॥)

चएडी चरण ग्रन्थावली—दूसरा खण्ड—वण्डी चरण सेन के दीवान गंगा गोविन्द सिंह का श्रविकल श्रनुवाद। पृण्ड संख्या २६० मू०॥)

श्रीमत् वाल्मीकीय रामायण—वालकाण्ड—साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेष्वर शास्त्री कृत सरल हिन्दी श्रनुवाद साहित बड़े साइज़ का १६२ पृष्ठ का मू०॥)

श्रयोध्या कार्यड—मू॰ १॥)

श्रारयय कारड-मू० ॥)

सस्ती साहित्य पुस्तकमाला कार्यालय, वनारस सिटी।